# Garun-Puran (Hindi)

## नम्र निवेदन

जहाँ जीवन है, वहाँ मृत्यु भी निश्चित है—'जातस्य हि धुवो मृत्युधुंवं जन्म मृतस्य च।' जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है, उसे समय आनेपर मरना भी पड़ता है और जो मरता है, उसे जन्म लेना पड़ता है, पुनर्जन्मका यह सिद्धान्त सनातन धर्मकी अपनी विशेषता है।

जीवनकी परिसमाप्ति मृत्युसे होती है। इस धुव सत्यको सभीने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखायी पड़ता है, इसीलिये कालमृत्युसे आकान मनुष्यकी रक्षा करनेमें औषध, तपश्चमं, तन और माता-पिता एवं बच्यु-बान्यव्र आदि कोई भी समर्थ नहीं है—'नीषधं न तपो दानं न माता न च बान्यवा:। शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम्॥' (एड० २१६६११२७)। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीरसे निकलता है, उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने वर्मचक्षुओंसे देख नहीं सकता और यही जीवात्मा अपने कर्मोंके भोगोंको भोगनेके लिये एक अङ्गुष्ठपर्व परिमित आतिवाहिक सूक्ष्म (अतीन्त्रिय) शरीर धारण करता है—'तक्षणात् सोऽथ गृह्यति शारीरं व्यतिवाहिकम्। अङ्गुष्ठपर्वमात्रं वु स्वप्राणैरेव निर्मितम्॥' (स्कन्द० ११२१५०१६२)।—जो माता-पिताके शुक्त-शोणितद्वारा बननेवाले शरीरसे भिन्न होता है—'वाय्यवसारी तद्दप देहमन्यत् प्रपद्यते। तत्कर्मयातनार्थं च न मातृपितृसम्भवप्॥' (ब्रह्य० २१४१४६)। इस अतीन्त्रिय शरीरसे ही जीवात्मा अपनेद्वारा किये हुए धर्म और अधर्मके परिणायस्वरूष्ट सुख-दुःखको भोगता है नामा इसी सूक्ष्म शरीरसे पाप करनेवाले मनुष्य यास्य मार्गकी यातनाएँ भोगते हुए यमराजके पास पहुँचते हैं एवं धार्मिकजन प्रसन्तापूर्वक सुख-भोग करते हुए धर्मराजके पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देनेयोग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्युके पश्चात् एक 'आतिवाहिक' मृक्ष्म (अतीन्द्रिय) शरीर धारण करते हैं और उसी शरीरको यमपुक्षोंके द्वारा याप्यपथसे यमराजके पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियोंको नहीं; क्योंकि अन्य प्राणियोंको वह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता, वे तो

तत्काल दूसरी योनिमें जन्म पा जाते हैं। पशु-पक्षी आदि नाना तिर्यंक् योनिसोंके प्राणी मृत्युके पश्चात् वायुक्षपमें विचरण करते हुए पुन: किसी योनिविशेषपें जन्म ग्रहण-हेतु उस योनिके गर्भमें आ जाते हैं, केवल मनुष्यको अपने शुभ और अशुभ कर्मोंका अच्छा-बुरा परिणाम इहलोक और परलोकमें भोगना पड़ता है—

मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वगं नरकमेव वा । नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः ॥ शुभानामशुभानां वा कर्मणां भृगुनन्दन । सञ्चयः क्रियते लोके मनुष्यैरेव केवलम् ॥ तस्मान् मनुष्यस्तु मृतो यमलोकं प्रपद्यते । नान्यः प्राणी महस्भाग फलयोनाँ व्यवस्थितः ॥

(विष्णुधर्मीतर० २।११३।४-६)

अपने कपाँके फलस्वरूप मृत्युके पश्चात् जीवात्मा सूक्ष्म शारीर धारण करके स्वर्ग या परक भोगता है और तत्पश्चात् उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।

भारतीय मनीक्षाने परलोकके इस दर्शनपर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हपारे शास्त्रों, पुराणोंमें मृत्युका स्वरूप, परणासन्त व्यक्तिको अवस्था और उसके कल्याणके लिये अन्तिम समयमें किये जानेवाले कृत्यों तथा विविध प्रकारके दानों आदिका निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्युके बादके औध्वंदिहिक संस्कार, पिण्डदान (दशगाप्रविधि-निरूपण), तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सिपण्डीकरण, अशौचादिनिर्णय, कर्पविपाक, पापोंके प्रायश्चित्तका विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यममार्गों तथा यममार्गमें पड़नेवाली वैतरणी नदी, यम-सभा और चित्रगुप्त आदिके भवनोंके स्वरूपोंका भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुण्ठादि लोकोंके वर्णनके साथ ही पुरुषार्थचतुष्टय—धर्म, अर्थ, ज्ञाम और मोक्षको प्राप्त करनेके विविध साधनोंका निरूपण हुआ है और जन्म-परणके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये आत्यज्ञानका प्रतिपादन भी प्राप्त है।

इन सम्पूर्ण विषयोंका एक मुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत प्रन्थ गरुडपुराण-सारोद्धार (प्रेनकल्य)-में उपलब्ध है। यह सोलह अध्यायोंमें मुगुम्फित है। प्राय: श्राद्ध आदि पितृकार्यों तथा अशाँचावस्थामें परम्परासे इसीको सुनाया जाता है और सामान्य लोग प्राय: इसे ही गरुडपुराणके रूपमें जानते हैं पांतु वास्तवमें यह ग्रन्थ मूल गरुडपुराणसे भिन्न है। प्राचीन कालमें राजस्थानके विद्वान् पे० नौनिधिशमांजीके द्वारा किया गया यह एक महत्त्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमदादिशंकराचार्यके विवेक चूडाप्रणि, भगवद्गीता, नीतिशतक, वैराग्यशतक एवं अन्य पुराणोंके साथ गरुडपुराणके श्लोकोंका भी संग्रह है। कुछ लोगोंमें यह भान्त थारणा बनी है कि इस गरुडपुराण-सारोद्धार (प्रेतकल्प)-को घरमें नहीं रखना चाहिये। केवल श्राद्ध आदि प्रेतकार्योमें ही इसकी बच्चा सुनते हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्यविद्यासयुक्त है, कारण इस ग्रन्थकी महिमामें ही यह बात लिखी है कि 'जो मनुष्य इस गरुडपुराण-सारोद्धारको सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराजकी भयंकर यातनाओंको तोड़कर निष्पाय होकर स्वर्ग ग्राप्त करता है। यह ग्रन्थ बड़ा हो पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पायोंका विनाशक एवं सुननेवालोंकी समस्त कामनाओंका पुरक है। इसका सदैव बाणा करना चहिये—

पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि ॥ (सारो० फलश्रुति ११)

गरुडपुराण-सारोद्धारका श्रवणरूपी यह औध्वंदैहिक कृत्य पितरोंको मुक्ति प्रदान करनेवाला, पुत्रविषयक अभिलालाको पूर्ण करनेवाला तथा इस लोक और परलोकमें सुख प्रदान करनेवाला है। जो इस पवित्र प्रेतकल्पको सुनता ग्राह्म सुनाता है, वे दोनों ही पापसे मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गतिको नहीं प्राप्त करते। इसलिये समस्त दुःखोंको विनाश करनेवाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोश्च—इस चतुर्विध पुरुषार्थको प्राप्त करानेवाले इस गरुडपुराण प्रेतकल्पको विशेष प्रयक्त करके अवश्य ही सुनना चाहिये—

इदं चामुध्यकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकम् । पुत्रवाञ्छितदं चैव परत्रेह सुखप्रदम्॥ प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति ऋवयेच्य यः । उभी तौ पापनिर्मुक्तौ दुर्गतिं नैव गच्छतः॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं गारुडं किल । धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं दुःखनाशनम्॥

वास्तवमें गरुडपुराण-सारोद्धारकी समस्त कवाओं और उपदेशोंका सार यह है कि हमें आसक्तिका त्यागकर वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना वाहिये तथा सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये एकमात्र परमात्माकी शरणमें जाना वाहिये। यह लक्ष्यप्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान अथवा भक्तिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रन्थमें हुई है। मनुष्य इस लोकसे जानेके बाद अपने पारलीकिक जीवनको किस प्रकार सुख-समृद्ध एवं शानिग्रद बना सकता है तथा उसको मृत्युके बाद उस प्राणीके उद्धारके लिये पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जनोंकर क्या कर्तव्य है—इसका विशद वर्णन भी यहाँ होता है।

इस 'गरुडपुराण-सारोद्धार' के श्रवण और पठनसे स्वाभाविक ही पुण्यलाभ तथा अन्तःकरणकी परिशृद्धि एवं भगवान्में रित तथा विषयोंसे विरित तो होती ही है साथ ही मनुष्योंको ऐहिक और परलीकिक हानि-लाभका पद्यार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवनमें कर्तव्य-निश्चय करनेकी अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जनोंकी पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्यवोधका परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा यद्यार्थ अध्युदय और कल्याणमें पूर्णतया सहायक है। आशा है सर्वसाधारण इससे लाभान्वित होंगे।

—राथेश्याम खेपका

るのができる

## विषय-सूची

| t   |
|-----|
| 24  |
| 35  |
| XÉ. |
| 46  |
| 99  |
| 25  |
| 98  |
|     |

| ९-मरणासन व्यक्तिके निमित्त किये वानेवाले कृत्य                                                                                                                                | 220 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| १०-मृत्युके अनन्तरके कृत्य, शव आदि नामवाले छ: पिण्डदानोंका फल, दाइसंस्कारको विधि, पञ्चकमें दाहका निषेध,<br>दाहके अनन्तर किये जानेवाले कृत्य, रिज्यु आदिकी अन्त्येष्टिका विधान | 253 |
| ११-दशगद-दिया                                                                                                                                                                  | 141 |
| १२-एकादशाहकृत्य-निरूपण, भृत-शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यमकोडशी, उत्तपनोडशी एवं<br>नारायणबलि                                                           | tEo |
| १३-अशौचकालका निर्णय, अशौचमें निषद्ध कर्म, सिपण्डोकरणलद्ध, पिण्डमेलनकी प्रक्रिया, स्थ्यदान, पददान तथा<br>गयात्राह्यकी महिमा                                                    | १७५ |
| १४-यमलोक एवं यम-सभाका वर्षन, चित्रगुप्त आदिके भवनींका परिचव, धर्मराजनगरके चार द्वार, पुण्यात्माओंका<br>धर्मसभामें प्रवेश                                                      | 275 |
| १५-धर्मातमा जनका दिव्यलोकोंका सुख 🖮 उत्तम कुलमें जन्म लेना, सरीरके व्यावहारिक 🗯 पारमार्थिक                                                                                    |     |
| दो रूपॉका वर्णन, अजपाजपकी विधि, पगवतप्राप्तिके साधनोंमें भक्तियोगकी प्रधानता                                                                                                  | 284 |
| १६-मनुष्य-शरीर प्राप्त करनेकी महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसारकी दु:खरूपता तथा नश्यरता,                                                                        |     |
| मोस्-धर्म-निरूपण                                                                                                                                                              | 734 |
| १७- गर्रहपुराण- श्रवणका फल                                                                                                                                                    | 385 |

# गरुडपुराण-सारोद्धार

## पहला अध्याय

भगवान् विष्णु तथा गरुडके संवादमें गरुडपुराण-सारोद्धारका उपक्रम, पापी मनुष्योंकी इस लोक तथा परलोकमें होनेवाली दुर्गतिका वर्णन, दशगात्रके पिण्डदानसे यातनादेहका निर्माण

धर्मदृबबद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाखाद्यः । क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयति ॥ १ ॥ नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । सत्रं स्वर्णय लोकाय सहस्रसभमासत ॥ २ ॥

धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कन्ध (तना) है, पुराणरूपी शाखाओंसे जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान् मधुसूदनरूपी पादप\*-कल्पवृक्षकी जय हो॥१॥ देव-क्षेत्र नैमिषारण्यमें स्वर्गलोककी प्राप्तिको कामनासे शौनकादि ऋषियोंने (एक बार) सहस्रवर्षमें पूर्ण होनेवाला यज्ञ प्रारम्भ किया॥२॥

<sup>\*</sup> जैसे वृक्ष सबको आत्रय देता है, वैसे हो भगवान् ची अपने चरणारविन्दोंमें चाचा देकर सबको रक्षा करते हैं, इसीलिये भगवान् मधुसूदनको यहाँ पादप (पद्ध्यां चरणाध्यां पाति रक्षतीति पद्धपः)—वृक्षको उपमा दो गवी है।

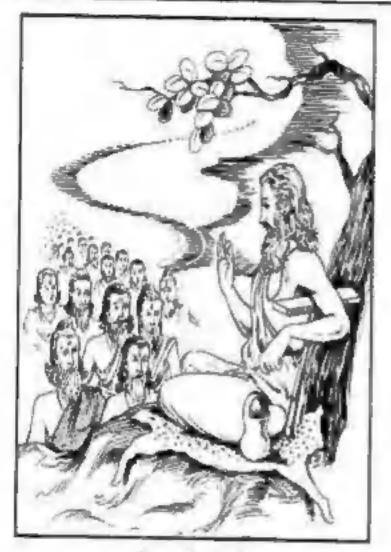

महामुनि स्तजी एवं ऋषिगण

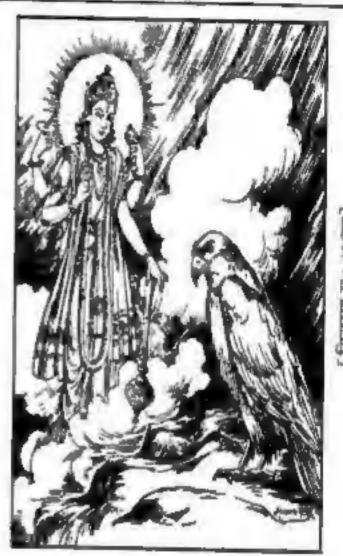

धगवान शीविक्यु एवं पक्षिराज गरुड

**WITE STATE** 

3

एकदा मुनयः सर्वे प्रातर्हुतहुताग्नयः। सत्कृतं सूतमासीनं एप्रच्छुरिदमादरात्॥३॥ एक समय प्रातःकालके हवनादि कृत्योंका सम्पादन करके उन सभी मुनियोंने सत्कार किये गये आसनासीन सूतजी महाराजसे आदरपूर्वक यह पूछा—॥३॥

ऋषय अनुः

कथितो भवता सम्यग्देवमार्गः सुखप्रदः। इदानीं श्रोतुमिच्छामो यममार्गं भयप्रदम्॥४॥
तथा संसारदुःखानि तत्वलेशक्षयसाधनम्। ऐहिकामुष्मिकान् क्लेशान् यथावद्वक्तुमहिस॥५॥
ऋषियोंने कहा—(हे सूतजो महाराज!) आपने सुख देनेवाले देवमार्गका सम्यक् निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यममार्गके विषयमें सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुःखोंको और उस क्लेशके विनाशक साधनको तथा इस लोक और परलोकके क्लेशोंको यथावत् वर्णन करनेमें समर्थ हैं [अतः उसका वर्णन कीजिये]॥४-५॥

सुत उद्याच

शृण्ध्वं भो विवश्यामि यममार्गं सुदुर्गमम् । सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम् ॥ ६ ॥ यथा श्रीविष्णुना प्रोक्तं वैनतेयाय पृच्छते । तथैव कथियधामि संदेहच्छेदनाय वः ॥ ७ ॥ सूतजी बोले — हे मुनियो ! आप लोग सुनें । मैं अत्यन्त दुर्गम यममार्गके विषयमें कहता हूँ, जो पुण्यातमाजनोंके लिये सुखद और पापियोंके लिये दुःखद है । गरुडजीके पूछनेपर भगवान् विष्णुने (उनसे) जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगोंके संदेहकी निवृत्तिके लिये कहूँगा॥ ६-७॥

कदाचित् सुखमासीनं वैकुण्ठं श्रीहरिं गुरुम्। विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ विनतासुतः॥८॥ किसी समय वैकुण्ठमें सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरिसे विनतापुत्र गरुडजीने विनयसे झुककर पूछा—॥८॥

गरुड उवाच

भक्तिमार्गी बहुविधः कथितो भवता मम। तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा॥ १॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि यममार्ग भयंकरम्। त्वद्भक्तिविमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्॥ १०॥ सुगमं भगवन्नाम जिह्ना च वशवर्तिनी। तथापि नरकं यान्ति धिग् धिगस्तु नराधमान्॥ ११॥ अतो मे भगवन् बृहि पापिनां या गतिभवेत्। यममार्गस्य दुःखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति हि॥ १२॥

गरुडजीने कहा—हे देव। आपने भिक्तमार्गका अनेक प्रकारसे मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तोंको Шप्त होनेवाली उत्तम गतिके विषयमें भी कहा है। अब हम भयंकर यममार्गके विषयमें सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भिक्तसे विमुख प्राणी वहीं (नरकमें) जाते हैं॥ ९-१०॥ भगवान्का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है, जिह्ना प्राणीके अपने वशमें है तो भी लोग नरकको जाते हैं, ऐसे अधम मनुष्योंको बार-बार धिक्कार है। इसिलये हे भगवन्! पापियोंको जो गित प्राप्त होती है तथा यममार्गमें जैसे वे अनेक प्रकारके दु:ख Шा करते हैं, उसे आप मुझसे कहें॥ ११-१२॥

श्रोभगवानुवाच

वक्ष्येऽहं शृणु पक्षीन्त्र यमपार्गं च येन ये । नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामपि भीतिदम् ॥ १३ ॥

#### चूल क्ष्मित

श्रीभगवान् बोले—हे पक्षीन्द्र! सुनो, मैं उस यममार्गके विषयमें कहता हूँ, जिस मार्गसे पापीजन नरककी यात्रा करते हैं और जो सुननेवालोंके लिये भी भयावह है।। १३॥

ये हि पापरतास्ताक्ष्यं द्याधर्मविवर्जिताः । दुष्टसङ्गञ्ज सच्छास्त्रसत्संगितपराङ्गुखाः ॥ १४ ॥ आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । आसुरं भावमापन्ना दैवीसम्पद्विवर्जिताः ॥ १५ ॥ अनेकचित्तविभान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुकौ ॥ १६ ॥ ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गितम् । पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातनाम् ॥ १७ ॥ पापिनामैहिकं दुःखं यथा भवित तच्छुणु । ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम् ॥ १८ ॥ हे ताक्ष्यं ! जो प्राणी सदा पापपरायण हैं, दया और धर्मसे रहित हैं, जो दुष्ट लोगोंकी संगतिमें रहते हैं, सत्-शास्त्र और सत्संगतिसे विमुख हैं; जो अपनेको स्वयंप्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मानके मदसे चूर हैं, आसुरी शक्तिको पा॥ हैं तथा दैवो सम्पत्तिसे रहित हैं; जिनका चित्त अनेक विषयोंमें आसक्त होनेसे भ्रान्त हैं, जो मोहके जालमें फँसे हैं और कामनाओंके भोगमें ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरकमें गिरते हैं । जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं । पापी मनुष्य दुःखपूर्वक यम-यातना प्राप्त करते हैं ॥ १४—१७ ॥ पापियोंको इस लोकमें जैसे दुःखकी प्राप्ति होती है और मृत्युके पश्चात् वे जैसी यमयातनाको प्राप्त होते हैं, उसे सुनो ॥ १८ ॥

सुकृतं दुष्कृतं वाऽपि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितम्। कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चिद् व्याधिः प्रजायते॥ १९॥ आधिव्याधिसमायुक्तं जीविताशासमृत्सुकम्। कालो बलीयानहिवदज्ञातः प्रतिपद्यते॥ २०॥ तत्राप्यजातनिर्वेदो मियमाणः स्वयम्भृतैः। जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे॥ २१॥ आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्। आमयाव्यप्रदीप्तानिनरत्पाहारोऽल्पचेष्टितः॥ २२॥ वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः। कासश्चासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते॥ २३॥

यथोपार्जित पुण्य और पापके फलोंको पूर्वमें भोगकर कर्मके सम्बन्धसे उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है॥१९॥ आधि (मानसिक रोग) और व्याधि (शारीरिक रोग)-से युक्त तथा जीवनधारण करनेकी आशासे उत्कण्ठित उस व्यक्तिकी जानकारीके बिना हो सर्पकी भौति बलवान् काल उसके समीप आ पहुँचता है॥२०॥ उस मृत्युकी सम्प्राप्तिकी स्थितिमें भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण-पोषण किया था, उन्होंके द्वारा उसका भरण-पोषण होता है, वृद्धावस्थाके कारण विकृत रूपवाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घरमें अवमाननापूर्वक दो हुई वस्तुको कुत्तेकी भौति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मन्दाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएँ कम हो जाती हैं॥२१-२२॥ प्राणवायुके बाहर निकलते समय आँखें उलट जाती हैं, नाडियाँ कफसे रुक जाती हैं, उसे खाँसो और श्वास लेनेमें प्रयन्न करना पड़ता है तथा कण्ठसे घुर्-घुर्-से शब्द निकलने लगते हैं॥२३॥

#### पहला अध्याद

शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः। वाच्यमानोऽपि न बूते कालपाशवशंगतः॥ २४॥ एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्माऽजितेन्द्रियः। प्रियते रुद्दतां स्वानामुरुवेदनयास्तथीः॥ २५॥ तिस्मन्ननक्षणे तार्श्य दैवी दृष्टिः प्रजायते। एकीभूतं जगत्सर्वं न किंचिद्वकुमीहते॥ २६॥ विकलेन्द्रियसंघाते चैतन्ये जडतां गते। प्रचलन्ति ततः प्राणा याम्यैर्निकटवर्तिभिः॥ २७॥ स्वस्थानाच्यलिते श्वासे कल्पाख्यो ह्यातुरक्षणः। शतवृश्चिकदंष्ट्रस्य या पीडा साऽनुभूयते॥ २८॥ फेनमुद्दिरते सोऽथ मुखं लालाकुलं भवेत्। अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः॥ २९॥ चिन्ताम्य स्वजनोसे घरा हआ तथा सोया हआ वह (व्यक्ति) कालपाशके वशीभत होनेके कारण बलाने

चिन्तामग्र स्वजनोंसे घरा हुआ तथा सोया हुआ वह (व्यक्ति) कालपाशके वशीभृत होनेके कारण बुलानेपर भी नहीं बोलता॥ २४॥ इस प्रकार कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही निरन्तर लगा रहनेवाला, अजितेन्द्रिय व्यक्ति (अन्तमें) रोते-बिलखते बन्धु-बान्धवोंके बीच उत्कट वेदनासे संज्ञाशून्य होकर मर जाता है॥ २५॥ हे गरुड! उस अन्तिम क्षणमें प्राणीको व्यापक (दिव्य) दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक-परलोकको एकत्र देखने लगता है। अतः चिकत होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता॥ २६॥ यमदूतोंके समीप आनेपर सभी इन्द्रियौं विकल हो जाती हैं, चेतना जडीभृत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं॥ २७॥ आतुरकालमें प्राणवायुके अपने स्थानसे चल देनेपर एक क्षण भी एक कल्पके समान प्रतीत होता है और सौ बिच्छुओंके डंक मारनेसे जैसी पीडा होती है, वैसी पीडाका उस समय (उसे) अनुभव होने लगता है॥ २८॥ वह मरणासन्त व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लारसे भर जाता है। पापीजनोंके प्राणवायु अधोद्वार (गुदामार्ग)-से निकलते हैं॥ २९॥

ययदूती तदा प्राप्ती भीमी सरभसेक्षणी। पाशदण्डधरी नरनी दन्तैः कटकटायिती॥ ३०॥ कथ्वंकेशी काककृष्णी वक्कतुण्डौ नखायुधौ। स दृष्टा त्रस्तइदयः सकृन्यूत्रं विमुञ्जति॥ ३१॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो हाहा कुर्वन् कलेक्सत्। तदैव गृह्यते दृतैर्यांग्यैः पश्यन् स्वकं गृहम्॥ ३२॥ यातनादेहमावृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात्। नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा॥ ३३॥ तस्यैवं नीयमानस्य दृताः संतर्जयन्ति च। प्रवदन्ति भयं तीवं नरकाणां पुनः पुनः॥ ३४॥

उस समय दोनों हाथोंमें पाश और दण्ड धारण किये, नग्न, दाँतोंको कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रवाले यमके दो भयंकर दूत समीपमें आते हैं ॥ ३० ॥ उनके केश कपरकी ओर उठे होते हैं, वे कौएके समान काले होते हैं और टेढ़े मुखवाले होते हैं तथा उनके नख आयुधकी भाँति होते हैं । उन्हें देखकर भयभीत इदयवाला वह मरणासन्न प्राणी मल-मूत्रका विसर्जन करने लगता है ॥ ३१ ॥ अपने पाश्चभौतिक शरीरसे हाय-हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतोंके द्वारा पकड़ा हुआ वह अङ्गुष्ठमात्र प्रमाणका पुरुष अपने घरको देखता हुआ यमदूतोंके द्वारा यातनादेहसे दक्त करके गलेमें बलपूर्वक पाशोंसे बाँधकर सुदूर यममार्गपर यातनाके लिये उसी प्रकार ले जाया जाता है, जिस प्रकार राजपुरुष दण्डनीय अपराधीको ले जाते हैं ॥ ३२-३३ ॥ इस प्रकार ले जाये जाते हुए उस जीवको यमके दूत तर्जना करके उराते हैं और नरकोंके तीच्र भयका पुन:-पुन: वर्णन करते हैं (सुनाते हैं)—॥ ३४ ॥

शीघं प्रचल दुष्टात्यन् यास्यमि त्वं यमालयम् । कुम्भीपाकादिनरकांस्त्वां नयावोऽद्यमा चिरम् ॥ ३५॥

- अध्याय



भयंकर यमदूत



यममार्गकी यातना

[ जिन्दरण पुरु २० पर]

[यमदूत कहते हैं—] रे दुष्ट ! शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुम्भीपाक आदि नरकोंमें शीघ्र ही ले जायँगे॥ ३५॥

एवं वाचस्तदा शृण्वन् बन्धूनां रुदितं तथा। उच्चैहिहिति विलयंस्ताङ्यते यमिकङ्कौः॥ ३६॥ तयोर्निभिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथुः । पथि श्रिभिर्भक्ष्यमाण आर्तोऽधं स्वमनुस्मरन्॥ ३७॥

क्षुचृर्परीतोऽर्कदवानलानिलैः संतप्यमानः पथि तप्तबालुके। कृच्छ्रेण पृष्ठे कशया च ताडितश्चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके॥ ३८॥

तत्र तत्र पतञ्जून्तो मूर्च्छितः पुनरुत्धितः। यथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्॥ ३९॥

इस प्रकार यमदूर्तोंकी वाणी तथा वन्धु-वान्धवोंका रुदन सुनता हुआ वह जीव जोरसे हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूर्तोंको द्वारा प्रताडित किया जाता है ॥ ३६ ॥ यमदूर्तोंको तर्जनाओंसे उसाना हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह काँपने लगता है, रास्तेमें उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापोंका स्मरण करता हुआ वह पीडित जीव (यममार्गमें) चलता है ॥ ३७ ॥ भूख और प्याससे पीडित होकर सूर्य, दावाग्रि एवं वायु (-के झोंकों)-से संतत होते हुए और यमदूर्तोंके द्वारा पीठपर कोड़ेसे पीटे जाते हुए उस जीवको तभी हुई बालुकासे पूर्ण तथा विश्रामरहित और जलरहित मार्गपर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाईसे चलना पड़ता है ॥ ३८ ॥ थककर जगह-जगह गिरता और मूर्च्छित होता हुआ वह पुन: उठकर पापीजनोंकी भीति अन्धकारपूर्ण यमलोकमें ले जाया जाता है ॥ ३९ ॥

पहला अस्याव

99

त्रिभिर्मुहुर्तेद्वांभ्यां वा नीयते तत्र मानवः। प्रदर्शयन्ति दूतास्ताः घोरा नरकयातनाः॥ ४०॥ मुहुर्तमात्रात् त्वरितं यमं वीक्ष्य भयं पुमान्। यमाज्ञया समं दूतैः पुनरायाति खेचरः॥ ४९॥ आगम्य वासनाबद्धो देहमिच्छन् यमानुगैः। धृतः पाशेन रुदित क्षुनृङ्भ्यां परिपीडितः॥ ४२॥ दो अथवा तीन मुहूर्तमें वह मनुष्य वहाँ पहुँचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरकयातनाओंको दिखाते हैं॥ ४०॥ मुहूर्तमात्रमें यमको और नारकीय यातनाओंके भयको देखकर वह व्यक्ति यमकी आज्ञासे आकाशमार्गसे यमदूतोंके साथ पुनः इस लोक (मनुष्यलोक)-में चला आता है॥ ४१॥ मनुष्यलोकमें आकर अनादि वासनासे बद्ध वह जीव देहमें प्रविष्ट होनेकी इच्छा रखता है, किंतु यमदूतोंद्वारा पकड़कर पाशमें बाँध दिये जानेसे भूख और प्याससे अत्यन्त पीडित होकर रोता है॥ ४२॥

भुद्धे पिण्डं सुतैर्दत्तं दानं चातुरकालिकम्। तथापि नास्तिकस्तार्श्यं तृप्तिं याति न पातकी॥ ४३॥ पापिनां नोपतिष्ठन्ति दानं श्राद्धं जलाञ्चलिः। अतः श्रुद्व्याकुला यान्ति पिण्डदानभुजोऽपि ते॥ ४४॥ भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिण्डदानिवर्वाजताः। आकल्पं निर्जनारण्ये भ्रमन्ति चहुदुःखिताः॥ ४५॥ हे ताक्ष्यं। वह पातकी प्राणी पुत्रोंसे दिये हुए पिण्ड तथा आतुरकालमें दिये हुए दानको प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिकको तृप्ति नहीं होती॥ ४३॥ पुत्रादिके द्वारा पापियोंके उद्देश्यसे किये गये श्राद्ध, दान तथा जलाञ्चलि उनके पास उहरती नहीं। अतः पिण्डदानका भोग करनेपर भी वे श्रुधासे व्याकुल होकर (यममार्गमें) जाते हैं॥ ४४॥ जिनका

पिण्डदान नहीं होता, वे प्रेतरूपमें होकर कल्पपयंन्त निजंन वनमें बहुत दुःखी होकर भ्रमण करते रहते हैं॥ ४५॥ नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिय । अभुक्त्वा यातनां जन्तुमांनुष्यं लभते न हि॥ ४६॥ अतो दद्यात् सुतः पिण्डान् दिनेषु दशसु द्विज। प्रत्यहं ते विभाज्यन्ते चतुर्भागैः खगोत्तम॥ ४७॥ भागद्वयं तु देहस्य पृष्टिदं भूतपञ्चके । तृतीयं यमदूतानां चतुर्थं सोपजीवति॥ ४८॥ अहोरात्रेश्च नवभिः प्रेतः पिण्डमवाज्यात् । जन्तुर्निष्यञ्चदेहश्च दशमे बलमाज्यात्॥ ४९॥ दग्धे देहे पुनर्देहः पिण्डेरुत्पद्यते खग । हस्तमात्रः पुमान् येन पश्चि भुक्ते शुभाशुभम्॥ ५०॥

सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जानेपर भी विना भोग किये कर्मफलका नाश नहीं होता और जबतक वह पापी जीव यातनाओंका भोग नहीं कर लेता. तबतक उसे मनुष्य-शरीर भी प्राप्त नहीं होता ॥ ४६ ॥ हे पक्षी ! इसलिये पुत्रको चाहिये कि वह दस दिनींतक प्रतिदिन पिण्डदान करे । हे पिष्टिश्रेष्ठ ! वे पिण्ड प्रतिदिन चार भागोंमें विभक्त होते हैं । उनमें दो भाग तो प्रेतके देहके पञ्चभूतोंको पृष्टिके लिये होते हैं, तीसरा भाग यमदूतोंको प्राप्त होता है और चौथे भागसे उस जीवको आहार प्राप्त होता है ॥ ४७-४८ ॥ नौ रात-दिनोंमें पिण्डको प्राप्त करके प्रेतका शरीर बन जाता है और दसवें दिन उसमें बलको प्राप्त होती है ॥ ४९ ॥ हे खग ! मृत व्यक्तिके देहके जल जानेपर पिण्डके द्वारा पुन: एक हाथ लम्बा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी (यमलोकके) रास्तेमें शुभ और अशुभ कर्मोंके फलको भोगता है ॥ ५० ॥

#### पहला अध्याय

**†**3

प्रथमेऽहिन यः पिण्डस्तेन मूर्था प्रजायते। ग्रीवास्कन्धौ द्वितीयेन तृतीयाद्ध्दयं भवेत्॥ ५१॥ चतुर्थेन भवेत् पृष्ठं पञ्चमान्नाभिरेव च। षष्ठे च सप्तमे वैव कटी गृद्धां प्रजायते॥ ५२॥ ऊरुशाष्ट्रमे वैव जान्वङ्ग्री नवमे तथा। नविभिर्देहमासाद्य दशमेऽहि क्षुथा तृषा॥ ५३॥ पिण्डजं देहमाश्रित्य क्षुधाविष्टस्तृषार्दितः। एकादशं द्वादशं च प्रेतो भुक्के दिनद्वयम्॥ ५४॥ त्रयोदशेऽहिन प्रेतो यन्त्रितो यमिकङ्करैः। तिस्मन् मार्गे वजत्येको गृहीत इव मर्कटः॥ ५५॥ षड्शीतिसहस्राणि योजनानां ग्रमाणतः। यममार्गस्य विस्तारो विना वैतरणीं स्वगा। ५६॥

पहले दिन जो पिण्ड दिया जाता है, उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिनके पिण्डसे ग्रीवा (गरदन) और स्कन्ध (कंधे) तथा तीसरे पिण्डसे इदय बनता है॥५१॥ बीथे पिण्डसे पृष्ठभाग (पीठ), पाँचवेंसे नाभि, छठे तथा सातवें पिण्डसे क्रमशः किट (कमर) और गुझाङ्ग उत्पन्न होते हैं॥५२॥ आठवें पिण्डसे ऊरु (जाँघें) और नौवें पिण्डसे जानु (घुटने) तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार नौ पिण्डोंसे देहको प्राप्त करके दसवें पिण्डसे उसकी श्रुधा और तृषा (भूख-प्यास)—ये दोनों जाग्रत् होती हैं॥५३॥ इस पिण्डब शरीरको करके भूख और प्याससे पीडित जीव ग्यारहवें तथा बारहवें—दो दिन भोजन है॥५३॥ इस पिण्डब शरीरको करके भूख और प्याससे पीडित जीव ग्यारहवें तथा बारहवें—दो दिन भोजन है॥५४॥ तेरहवें दिन यमदूतोंके द्वारा बन्दरकी तरह बैंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यममार्गमें जाता है॥५५॥ हे खग! (मार्गमें मिलनेवाली) वैतरणीको छोड़कर यमलोकके मार्गकी दूरीका प्रमाण छियासी हजार योजन है॥५६॥

अहन्यहिन वै प्रेतो योजनानां शतद्वयम् । चत्वारिंशत् तथा सम्त दिवारात्रेण मच्छति ॥ ५७ ॥ अतीत्य क्रमशो मार्गे पुराणीमानि षोडश । प्रयाति धर्मराजस्य भवनं पातकी जनः ॥ ५८ ॥ सौम्यं सौरिपुरं नगेन्द्रभवनं गन्धर्वर्शत्नागमां क्रौञ्चं कूरपुरं विचित्रभवनं बह्वापदं दुःखदम् । नानाकन्दपुरं सुतप्तभवनं रौद्रं पयोवर्षणं शीताद्धां बहुभीति धर्मभवनं याम्यं पुरं चाग्रतः ॥ ५९ ॥ याम्यपाशैर्धृतः पापो हाहेति प्ररुदन् पथि । स्वगृहं तु परित्यन्य पुरं याम्यमनुवजेत् ॥ ६० ॥ इति गरुडपुराणं मारोद्धाने पापिनार्महिकामुच्चिकदुःखनिकपणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ॥॥

AND B FURN

वह प्रेत प्रतिदिन रात-दिनमें दो सौ सैंतालीस योजन चलता है ॥ ५७ ॥ मार्गमें आये हुए इन सोलह पुरों (नगरों)-को पार करके पातको व्यक्ति धर्मराजके भवनमें जाता है। (१) सौम्यपुर, (२) सौरिपुर, (३) नगेन्द्रभवन, (४) गन्धर्वपुर, (५) शैलागम, (६) क्रौझपुर, (७) क्रूरपुर, (८) विचित्रभवन, (९) बह्वापदपुर, (१०) दु:खदपुर, (११) नानाक्रन्दपुर, (१२) मुतसभवन, (१३) रौद्रपुर, (१४) पयोवर्षणपुर, (१५) शीताढ्यपुर तथा (१६) बहुभीतिपुरको पार करके इनके आगे यमपुरीमें धर्मराजका भवन स्थित है ॥ ५८-५९ ॥ यमराजके दूर्तोके पाशोंसे वैधा हुआ पापी जीव रास्तेभर हाहाकार करता—रोता हुआ अपने घरको छोड़ करके यमपुरीको जाता है ॥ ६०॥ ॥ इम प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'पापियोंके इस लोक तथा परलोकके दु:खका निरूपण 'समका पहला अध्याय पूरा हुआ॥ १॥

FARY TORY

## दूसरा अध्याय

यममार्गकी यातनाओंका वर्णन, वैतरणी नदीका स्वरूप, यममार्गके सोलह पुरोंमें क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादिकोंद्वारा दिये गये पिण्डदानको ग्रहण करना

गरुड उवाच

कीदृशो यमलोकस्य पन्था भवति दुःखदः। तत्र यान्ति यथा परापास्तन्ये कथय केशवः॥ ॥ ॥ गरुङजीने कहा—हे केशव! यमलोकका मार्ग किस प्रकार दुःखदायी होता है। पार्थलोग वहाँ जिस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइये॥१॥

## *त्रौभगवानुवाच*

यममार्गं महदुःखप्रदं ते कथयाम्यहम् । मम भक्तोऽपि तच्छुता त्वं भविष्यसि कम्पितः ॥ २ ॥ वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः । यस्मिन् मार्गे न चान्नाद्यं येन प्राणान् समुद्धोत् ॥ ३ ॥ न जलं दृश्यते क्वापि तृषितोऽतीय यः पिबेत् । तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयान्ते यथा खग ॥ ४ ॥ श्रीभगवान् बोले—हे गरुड! महान् दुःख प्रदान करनेवाले यममार्गके विषयमें मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होनेपर भी तुम उसे सुनकर काँप उठांगे॥ २ ॥ यममार्गमें वृक्षकी छाया नहीं है, जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यममार्गमें अन्त आदि भी नहीं हैं, जिनसे कि वह अपने प्राणोंकी रक्षा कर सके॥ ३ ॥ वहाँ कहीं जल भी नहीं

दीखता, जिसे अत्यन्त तृषातुर वह (जीव) पी सके। वहाँ प्रलयकालकी भौति बारहों सूर्य तपते रहते हैं ॥ ४॥ तिसम् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़ित:। कण्टकैर्विध्यते क्वापि क्वचित्सपैमहाविषै:॥ ६॥ सिहिव्यिष्टै: श्विभघरिर्भक्ष्यते क्वापि पापकृत्। वृश्चिकैर्दश्यते क्वापि क्वचिद्द्वाति विद्वना॥ ६॥ तत: क्वचिन्महाधोरमसिपत्रवनं महत्। योजनानां सहस्रे द्वे विस्तारायामत: स्मृतम्॥ ॥॥

उस मार्गमें जाता हुआ पापी कभी वर्फीली हवासे पीहित होता है तथा कभी काँटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सपौंके द्वारा डँसा जाता है॥५॥ (वह) पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तोंद्वारा खाया जाता है, कहीं विच्छुओंद्वारा डँसा जाता है और कहीं उसे आगसे जलाया जाता है॥६॥ तब कहीं अति भयंकर महान् असिपत्रवन नामक नरकमें वह पहुँचता है, जो दो हजार योजन विस्तारवाला कहा गया है॥७॥

काकोल्कवटगृधसरघादंशसंकुलम् । सदावाग्नि च तत्पत्रैश्छिन्नभिन्नः प्रजायते॥ ८॥ क्रिचित् पतत्यन्थकूपे विकटात् पर्वतात् क्रिचित्। गच्छते क्षुरधारासु शंकूनामुपरि क्रिचित्॥ १॥ स्खलत्यन्थे तमस्युग्रे जले निपतित क्रिचित्। क्रिचित् पङ्कजलीकाक्ये क्रिचित् संतप्तकर्दमे॥ १०॥

वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों (पिक्षविशेषों), गोधों, सरधों तथा डाँसोंसे व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है, असिपत्रके पतोंसे वह (जोव) उस वनमें छिन्न-भिन्न हो जाता है॥८॥ कहीं अंधे कुँएमें गिरता है, कहीं विकट पर्वतसे गिरता है, कहीं छूरेकी घारपर चलता है तो कहीं कीलोंके ऊपर चलता है॥९॥

### दूसरा अध्याय

\$10

कहीं घने अन्धकारमें गिरता है, कहीं उग्र (भय उत्पन्न करनेवाले) जलमें गिरता है, कहीं जोंकोंसे भरे हुए कीचड़में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़में गिरता है॥१०॥

संतप्तवालुकाकीणें ध्मातताग्रमये क्रचित् । क्रचिदङ्गारराशौ च महाधूमाकुले क्रचित् ॥ ११ ॥ क्रचिदङ्गारवृष्टिश्च शिलावृष्टिः सवज्ञका । रक्तवृष्टिः शस्त्रवृष्टिः क्रचिदुष्णाम्बुवर्षणम् ॥ १२ ॥ क्षारकर्दमवृष्टिश्च महानिप्नानि च क्रचित् । वप्रप्ररोहणं क्वापि कन्दरेषु प्रवेशनम् ॥ १३ ॥

कहीं तपी हुई बालुकासे व्यास और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगारकी राशि और कहीं अत्यधिक धुएँसे भरे हुए मार्गपर उसे चलना पड़ता है॥ ११॥ कहीं अंगारकी वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरनेके साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्तकी, कहीं शस्त्रकी और कहीं गर्मजलकी वृष्टि होती है॥ १२॥ कहीं खारे की चड़की वृष्टि होती है, (मार्गमें) कहीं महरी खाई है, कहीं पर्यत-शिखरोंकी चढ़ाई है और कहीं कन्दराओं में प्रवेश करना पड़ता है॥ १३॥

गाखान्धकारस्तत्रास्ति दुःखारोहशिलाः क्रिचित्। पूयशोणितपूर्णाश्च विद्यापूर्णहृदाः क्रिचित्॥ १४॥ मार्गमध्ये वहत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी। सा दृष्ट्वा दुःखदा किं वा यस्या वातां भयावहा॥ १५॥ शतयोजनविस्तीणां पूयशोणितवाहिनी। अस्थिवृन्दतटा दुर्गा मांसशोणितकर्दमा॥ १६॥ वहाँ (मार्गमें) कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुःखसे चढ़ी जानेयोग्य शिलाएँ हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा

विष्ठासे भरे हुए तालाब हैं॥ १४॥ (यम) मार्गक बीचोबीच अत्यन्त उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। बह देखनेपर दु:खदायिनी हो तो क्या आश्चयं? उसकी वार्ता ही भय पैदा करनेवाली है॥ १५॥ वह सौ योजन चौड़ी है, उसमें पृथ (पीब-मवाद) और शोणित (रक्त) बहते रहते हैं। हड़ियोंक समूहसे तट बने हैं अर्थात् उसके तटपर हड़ियोंका हेर लगा रहता है। मांस और रक्तके कीचड़वाली वह (नदी) दु:खसे पार की जानेवाली है॥ १६॥

अगाधा दुस्तरा पापै: केशशैवालदुर्गमा। पहाग्राहसमार्काणां धोरपक्षिशतैर्वृता॥१७॥
आगतं पापिनं दृष्टुा ज्वालाधूमसमाकुला। क्रध्यते सा नदी ताध्यं कटाहान्तर्घृतं यथा॥१८॥
कृमिभिः संकुला घोरैः सूचीवक्तैः समन्ततः। वज्रतुण्डैर्महागृधैर्वायसैः परिवारिता॥१९॥
शिश्रुमारैश्च मकरैर्जलीकामत्स्यकच्छपैः। अन्यैर्जलस्थैर्जावैश्च पूरिता मांसभेदकैः॥२०॥
पतितास्तत्प्रवाहे च क्रन्दिन बहुपापिनः। हा भातः पुत्र तातेति प्रलपन्ति मुहुर्मृहुः॥२१॥
श्चितास्तृषिताः पापाः पिवन्ति किल् शोणितम्। सा सरिद्रधिरापूरं वहन्ती फेनिलं बहु॥२२॥
महाभोरातिगर्जन्ती दुनिरीक्ष्या भयावहा। तस्या दर्शनमात्रेण पापाः स्युर्गतचेतनाः॥२३॥
अथाह गहरी और पापियोंके द्वारा दुःखपूर्वक पार की ज्वनेवाली वह नदी केशकपी सेवारसे भरी होनेके कारण
दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों (भड़ियालों)—से व्यास है और सैकड़ों प्रकारके घोर पक्षियोंसे आवृत है॥१७॥
हे गरुड! आये हुए पापीको देखकर वह नदी ज्वाला और धूमसे भरकर कड़ाहमें रखे भृतकी भाँति खौलने लगती

#### दूसरा अध्यव

66

है॥ १८॥ वह नदी सूईके समान मुखवाले भयानक कीड़ोंसे चारों ओर व्याप्त है। वज्रके समान चींचवाले बड़े-बड़े गीध एवं कौओंसे घिरी हुई है॥ १९॥ वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर-जीवोंसे भरी पड़ी है॥ २०॥ उसके प्रवाहमें गिरे हुए वहुत-से पापी रोते-चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र!, हा तात!—इस प्रकार कहते हुए बार-बार विलाप करते हैं॥ २१॥ भूख और प्याससे व्याकुल होकर पापी जीव रक्तका पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्तके प्रवाहसे व्याप्त, महाघोर, अत्यन्त गर्जना करनेवाली, देखनेमें दु:ख पैदा करनेवाली तथा भयावह है। उसके दशनमात्रसे पापी चेतनाशून्य हो जाते हैं॥ २२-२३॥

बहुवृश्चिकसंकीणां सेविता कृष्णपन्नगैः। तन्मध्ये पतितानां च त्राता कोऽपि न विद्यते॥ २४॥ आवर्तशतसाहस्त्रैः पाताले वान्ति पापिनः। क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादुपरिवर्तिनः॥ २५॥ पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खग। न पारं दृश्यते तस्या दुस्तरा बहुदुःखदा॥ २६॥

बहुत-से बिच्छू तथा काले सपौसे व्याप्त उस नदोके बीचमें गिरे हुए पापियोंकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है ॥ २४ ॥ उसके सैकड़ों, हजारों, भँवरोंमें पड़कर पापी पातालमें चले जाते हैं । क्षणभर पातालमें रहते हैं और एक क्षणमें ही ऊपर चले आते हैं ॥ २५ ॥ हे खग् ! वह नदी पापियोंके गिरनेके लिये ही बनायी गयी है । उसका पार नहीं दोखता । वह अत्यन्त दु:खपूर्वक तरनेयोग्य तथा बहुत दु:ख देनेवाली है ॥ २६ ॥

एवं बहुविधक्लेशे । यममार्गेऽतिदुःखदे । क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिनः ॥ २७ ॥

पाशेन यन्त्रिताः केचित् कृष्यमाणास्तथांकुशैः । शस्त्राग्रैः पृष्ठतः प्रोतैर्नीयमानाश्च पापिनः ॥ २८॥ नासाग्रयाशकृष्टाश्च कर्णंपाशैस्तथापरे । कालपाशैः कृष्यपाणाः काकैः कृष्यास्तथापरे ॥ २९॥

इस प्रकार बहुत प्रकारके क्लेशोंसे व्याप्त अत्यन्त दु:खप्रद यममार्गमें रोते-चिल्लाते हुए दु:खो पापी जाते हैं॥ २७॥ कुछ पापी पाशसे वैधे होते हैं, कुछ अंकुशमें फैसाकर खींचे जाते हैं, और कुछ शस्त्रके अग्रभागसे पीठमें छेदते हुए ले जाये जाते हैं॥ २८॥ कुछ नाकके अग्रभागमें लगे हुए पाशसे और कुछ कानमें लगे हुए पाशसे खींचे जाते हैं। कुछ कालपाशसे खींचे जाते हैं और कुछ कीओंसे खींचे जाते हैं॥ २९॥

ग्रीवाबाहुषु पादेषु बद्धाः पृष्ठे च शृङ्खलैः। अयोभारचयं केचिद्धहन्तः पश्चि यान्ति ते॥ ३०॥ यमदूर्तर्महाघोरैस्ताङ्यमानाश्च मुद्गरैः। वमन्तो रुधिरं वक्त्रात् तदेवाश्ननित ते पुनः॥ ३१॥ शोचनः स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छन्ति जन्तवः। अतीव दुःखसम्पन्नाः प्रयान्ति यममन्दिरम्॥ ३२॥

वे पापी गरदन, हाथ तथा परमें जंजीरसे वैंधे हुए तथा अपनी पीठपर लोहेके भारको छोते हुए मार्गपर चलते हैं॥ ३०॥ अत्यन्त धोर यमदूतोंके द्वारा मुद्गरोंसे पीटे जाते हुए वे मुखसे एक वमन करते हुए तथा वमन किये हुए एकको पुन: पीते (हुए जाते) हैं॥ ३१॥ (उस समय) अपने दुष्कर्मोंको सोचते हुए प्राणी अत्यन्त ग्लानिका अनुभव करते हैं और अतीव दु:खित होकर यमलोकको जाते हैं॥ ३२॥

तथापि स व्रजन् मार्गे पुत्र पात्र इति ब्रुवन्। हा हेति प्ररुदन् नित्यमनुतप्यति मन्दधीः॥ ३३॥

पहता पुण्ययोगेन पानुषं जन्म लभ्यते। तत्प्राप्य न कृतो धर्मः कीदृशं हि मया कृतम्॥ ३४॥ मया न दत्तं न हुतं हुताशने तपो न तप्तं त्रिदशा न पूजिताः। न तीर्थसेवा विहिता विधानतो देहिन् क्रचित्रिस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ३५॥

इस प्रकार यममार्गमें जाता हुआ वह मन्दवृद्धि प्राणी हा पुत्र! हा पौत्र! इस प्रकार पुत्र और पौत्रोंको पुकारते हुए, हाय-हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चानापको ज्वालासे जलता रहता है॥ ३३॥ (वह विचार करता है कि) महान् पुण्यके सम्बन्धसे मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्तकर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया, यह मैंने क्या किया॥ ३४॥ मैंने दान दिया नहीं, अग्निमें हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओंकी भी पूजा की नहीं, विधि-विधानसे तीर्थसेवा की नहीं, अत: हे जीव! जो तुमने किया है, उसीका फल भोगो॥ ३५॥

न पूजिता विप्रगणाः सुरापगा न चाश्चिताः सत्पुरुषा न सेविताः। परोपकारो न कृतः कदाचन देहिन् क्वचित्रिस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ३६॥ जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले मनुष्यहेतोः पशुपक्षिहेतवे। गोविप्रवृत्त्यर्थमकारि नाण्वपि देहिन् क्वचित्रिस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ३७॥

(हे देही! तुमने) ब्राह्मणोंको पूजा की नहीं, देवनदी गङ्गाका सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषोंकी सेवा की नहीं, कभी भी दूसरेका उपकार किया नहीं, इसलिये है जीव! जो तुमने किया है, अब उसीका फल भोगो॥ ३६॥ मनुष्यों और पशु-पिक्षयोंके लिये जलहीन प्रदेशमें जलाशयका निर्माण किया नहीं। गौओं और ब्राह्मणोंकी आजीविकाके लिये थोड़ा भी प्रयास किया नहीं, इसलिये हे देही! तुमने जो किया है, उसीसे अपना निर्वाह करो॥ ३७॥

> न नित्यदानं न यवाहिकं कृतं न वेदशास्त्रार्थवचः प्रमाणितम्। श्रुतं पुराणं न च पूजितो जो देहिन् क्वचित्रिस्तर यत्त्वया कृतम्॥ ३८॥

तुमने नित्य-दान किया नहीं, गौओंके दैनिक भरण-पोषणकी व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रोंके वचनोंकी प्रमाण माना नहीं, पुराणोंको सुना नहीं, विद्वानोंकी पूजा की नहीं, इसलिये हे देही! जो तुमने किया है, उन्हीं दुष्कर्मीके फलको अब भोगो॥ ३८॥

भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वचः पतिव्रतं नैव कदापि पालितम्।
न गौरवं क्वापि कृतं गुरूचितं देहिन् क्वचित्रिस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ३९॥
न धर्मबुद्ध्या पतिरेव सेवितो विद्वप्रवेशो न कृतो मृते पतौ।
वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन् क्वचित्रिस्तर यत् त्वया कृतम्॥ ४०॥
मासोपवासैर्न विशोषितं मया चान्द्रायणैर्वा निथमैः सविस्तरैः।
नारीशरीरं बहुदुःखभाजनं लब्धं मथा पूर्वकृतैर्विकर्मभिः॥ ४१॥

(नारी-जीव भी पश्चात्ताप करते हुए कहता है) मैंने पतिकी हितकर आज्ञाका पालन किया नहीं, पातिव्रत्य धर्मका कभी पालन किया नहीं और गुरुजनोंको गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं, इसलिये हे देहिन्! जो तुमने

दृत्ता कार्यन

23

किया, उसीका अब फल भोगो॥ ३९॥ धर्मकी बुद्धिसे एकमात्र पतिकी सेवा की नहीं और पतिकी मृत्यु हो जानेपर विह्निप्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं, इसिलये हे देहिन्। जैसा किया, उसका फल अब भोगो॥ ४०॥ मासपर्यन्त किये जानेवाले उपवासोंसे तथा चान्द्रायण-व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमोंके पालनसे शरोरको सुखाया नहीं। पूर्वजन्ममें किये हुए दुष्कमौंसे बहुत प्रकारके दु:खोंको करनेके लिये नारी-शरीर प्राप्त किया था॥ ४१॥

एवं विलप्य बहुशो संस्मरन् पूर्वदैहिकम्। मानुषत्वं मम कुत इति क्रोशन् प्रसर्पति॥४२॥ दशसप्तदिनान्येको वायुवेगेन गच्छति। अष्टादशे दिने तार्ह्य प्रेतः सौम्यपुरं व्रजेत्॥४३॥ तस्मिन् पुरवरे राम्ये प्रेतानां च गणो महान्। पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः प्रियदर्शनः॥४४॥

इस तरह बहुत प्रकारसे विलाप करके पूर्वदेहका स्मरण करते हुए 'मेरा पानव-जन्म (शरीर) कहाँ चला गया' इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यममार्गमें चलता है॥ ४२॥ हे तार्क्ष्यं! (इस प्रकार) सतरह दिनतक अकेले वायुवेगसे चलते हुए अठारहवें दिन वह प्रेत सॉम्यपुरमें जाता है॥ ४३॥ उस रमर्णाय श्रेष्ठ सॉम्यपुरमें प्रेतोंका महान् गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यन्त प्रिय दिखनेवाला वटवृक्ष है॥ ४४॥

१. चान्द्रायण-व्रत—चन्द्रमाकी कलाओंके हास एवं वृद्धिके अनुसार उतने हो ग्रास ग्रहण करके किया जानेवाला व्रत 'चान्द्रायण-व्रत' कहलाता है, यह 'पिपोलिका-मध्य' और 'यव-मध्य'—इन नामींसे दो प्रकारका होता है।

पुरे तत्र स विश्वामं प्राप्यते यमिकङ्करैः । दारपुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुःखितः ॥ ४५॥ धनानि भृत्यपौत्राणि सर्व शोचित वै यदा । तदा प्रेतास्तु तत्रत्याः किङ्कराश्चेदमञ्जवन् ॥ ४६॥ क धनं क सुतो जाया के सुद्धत् ■ च बान्धवाः । स्वकर्मोपार्जितं भोका मृढ याहि चिरं पश्चि॥ ४७॥ उस पुरमें यमदृतोंके द्वारा उसे विश्वाम कराया जाता है। वहाँ दुःखी होकर वह स्त्री-पुत्रोंके द्वारा प्राप्त सुखोंका स्मरण करता है॥ ४५॥ वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदिकं विषयमें जब सोचने लगता है तो वहाँ रहनेवाले यमके किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं — ॥ ४६॥ धन कहाँ है ? पुत्र कहाँ है ? पक्षी कहाँ है ? मित्र कहाँ है ? वन्धु-बान्धव कहाँ हैं ? हे मृढ ! जीव अपने कर्मोपार्जित फलको ही भोगता है, इसलिये सुदीर्घ कालतक इस यममार्गपर चलो॥ ४७॥

जानासि संग्रलबलं बलमध्यगानां नो संबलाय यतसे परलोकपान्थ।
गन्तव्यमस्ति तव निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवतः क्रयविक्रयौ न॥४८॥
आबालख्यातमार्गोऽयं नैव मर्त्य श्रुतस्त्वया। पुराणसम्भवं वाक्यं कि द्विजेभ्योऽपि न श्रुतम्॥४९॥
एवमुक्तस्ततो दूतस्ताङ्गमानश्च मुद्गैरः। निप्तज्ञुत्पतन् धावन् पार्शराकृष्यते बलात्॥५०॥
हे परलोकके रही। तू यह जानता है कि राहगीरोंका बल और संबल पार्थय ही होता है, जिसके लिये तूने
प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्गपर चलना है और उस रास्तेपर कोई

द्वा

94

भी लेन-देन हो नहीं सकता॥ ४८॥ यह मार्ग तो बालकोंको भी विदित रहता है। हे मनुष्य! क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणेंके मुखसे पुराणोंके वचन सुने नहीं थे॥ ४९॥ इस प्रकार कहकर मुद्गरोंसे यीटा जाता हुआ वह जीव गिरते-पड़ते-दौड़ते हुए बलपूर्वक पड़्शोंसे खींचा जाता है॥ ५०॥

अत्र दत्तं सुतैः पौतैः स्नेहाद्वा कृपयाश्यवा। मासिकं पिण्डमञ्जाति ततः सौरिपुरं व्रजेत्॥ ५१॥ तत्र नाम्नास्ति राजा वै जङ्गमः कालरूपधृक् । तद्दुङ्घा भयभीतोऽसौ विश्रामे कुरुते मितम्॥ ५२॥ उदकं चान्नसंयुक्तं भुङ्के तत्र पुरे गतः। त्रैपाक्षिकं वै यद्त्तं स तत्पुरमितक्रमेत्॥ ५३॥ यहाँ स्नेह अथवा कृपाके कारण पुत्र-पौतोंद्वारा दिये हुए मासिक पिण्डको बाला है। उसके बाद वह जीव सौरिपुरको प्रस्थान करता है॥ ५१॥ उस सौरिपुरमें कालके रूपको धारण करनेवाला जङ्गम नामक राजा (रहता) है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है॥ ५२॥ उस पुरमें गया हुआ वह जीव अपने स्थानोंके द्वारा दिये हुए त्रैपाक्षिक अन्न-जलको खाकर उस पुरको पार करता है॥ ५३॥

ततो नगेन्द्रभवनं प्रेतो याति त्वसन्वितः। वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रन्दित दुःखितः॥५४॥ निर्घृणैः कृष्यमाणस्तु रुदते च पुनः पुनः। मासद्वयावसाने तु तत्पुरं व्यथितो व्रजेत्॥५५॥ भुक्त्वा पिण्डं जलं वस्त्रं दत्तं यद्बान्धवैरिह। कृष्यमाणः पुनः पाशैनीयतेऽग्रे च किङ्करैः॥५६॥ उसके बाद शोष्रतापूर्वक वह प्रेत नगेन्द्र-भवनको ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनोंको देखकर दुःखी होकर रोता है ॥ ५४ ॥ दयारहित दूतोंके द्वारा खींचे जानेपर वह बार-बार रहता है और दो मासके अन्तमें वह दु:खी होकर वहीं जाता है ॥ ५५ ॥ बान्धवोंद्वारा दिये गये पिण्ड, जल, वस्त्रका उपभोग करके यमिकंकरोंके द्वारा पाशसे बार-बार खींचकर पुन: आगे ले जाया जाता है ॥ ५६ ॥

मासे तृतीये सम्प्राप्ते प्राप्य गन्धवंपत्तनम् । तृतीयमासिकं पिण्डं प्रभुकता प्रसर्पति ॥ ५७॥ शैलागमं चतुर्थे च मासि प्राप्तोति वै पुरम् । पाषाणास्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपिर भूरिशः ॥ ५८॥ चतुर्थमासिकं पिण्डं भुकत्वा किञ्चित् सुखी भवेत् । ततो याति पुरं प्रेतः कौञ्चं मासेऽथ पञ्चमे ॥ ५९॥

तीसरे मासमें वह गन्धर्वनगरको प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिण्ड खाकर आगे चलता है॥५७॥ चौथे मासमें वह शैलागमपुरमें पहुँचता है और वहाँ प्रेतके ऊपर बहुत अधिक पत्थरोंकी वर्षा होती है॥५८॥ (वहाँ) चौथे मासिक पिण्डको खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद पाँचवें महीनेमें वह प्रेत क्रौश्चपुर पहुँचता है॥५९॥

हस्तदत्तं तदा भुङ्के प्रेतः क्रौञ्चपुरे स्थितः। यत्पञ्चमासिकं पिण्डं भुक्त्वा कूरपुरं वजेत्॥६०॥ सार्थकैः पञ्चभिर्मासैन्यूनषाण्यासिकं वजेत्। तत्र दत्तेन पिण्डेन घटेनाप्यायितः स्थितः॥६१॥ मुहुर्तार्धं तु विश्रम्य कम्पमानः सुदुःखितः। तत्पुरं तु परित्यन्य तर्जितो यमिकङ्करैः॥६२॥

द्विराधः अवस्थि

Ŷŝ

प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिवः। यमस्यैवानुजो भाता यत्र राज्यं प्रशास्ति हि॥६३॥ क्रौश्चपुरमें स्थित वह प्रेत वहाँ बान्धवाँद्वारा हाथसे दिये गये पाँचवें मासिक पिण्डको खाकर आगे क्रूरपुरकी ओर चलता है॥६०॥ साढ़े पाँच मासके बाद (बान्धवाँद्वारा प्रदत्त) कनषाण्यासिक पिण्ड और घटदानसे तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्ततक विश्वाम करके यमदूर्तोंके द्वारा डराये जानेपर दु:खसे काँपता हुआ उस पुरको छोड़कर—॥६१-६२॥ चित्रभवन नामक पुरको जाता है, जहाँ यमका छोटा भाई विचित्र नामवाला राजा राज्य करता है॥६३॥

तं विलोक्य महाकायं यदा भीतः पलायते । तदा सम्मुखमागत्य कैवर्ता इदमबुवन् ॥ ६४॥ वयं ते तर्तुकामाय महावैतरणीं नदीम् । नावमादाय सम्प्राप्ता यदि ते पुण्यमीदृशम् ॥ ६५॥ दानं वितरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः । इयं सा तीर्यते यस्मात् तस्माद्वैतरणी स्मृता ॥ ६६॥ उस विशाल शरीरवाले राजाको देखकर जब वह (जीव) डरसे भागता है, तब सामने आकर कैवर्त (धीवर) उससे यह कहते हैं—॥ ६४॥ हम इस महावैतरणी नदीको पार करनेवालोंके लिये नाव लेकर आये हैं, यदि तुम्हारा इस प्रकारका पुण्य हो तो (इसमें बैठ सकते हो) ॥ ६५ ॥ तत्त्वदर्शी मुनियोंने दानको हो वितरण (देना या बाँटना) कहा है। यह वैतरणी नदी वितरणके द्वारा हो पार को जा सकती है, इसलिये इसको वैतरणी कहा जाता है ॥ ६६ ॥ यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नौरुपसर्पति । नाउन्यथेति वचस्तेषां श्रुत्वा हा देव भाषते ॥ ६७॥

तं दृष्ट्वा ववधते सा तु तां दृष्ट्वा सोऽतिकन्दते। अदत्तदानः पापात्मा तस्यामेव निमज्जित॥ ६८॥ तन्मुखे कण्टकं दत्त्वा दूतैराकाशसंस्थितैः। बडिशेन यथा मतस्यस्तथा पारं प्रणीयते॥ ६९॥

यदि तुमने वैतरणी गौका दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास अध्येगी अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत 'हा दैव!' ऐसा कहता है॥ ६७॥ उस प्रेतको देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यन्त क्रन्दन (विलाप) करने लगता है। जिसने अपने जीवनमें कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी (वैतरणी)-में हुबता है॥ ६८॥ तब आकाशमार्गसे चलनेवाले दूत उसके मुखमें काँटा लगाकर वंशीसे मछलीकी भौति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं॥ ६९॥

षाणमासिकं च यत्पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसर्पति । पार्गे स विलपन् याति बुभुक्षापीडितो हालम् ॥ ७० ॥ सप्तमे मासि सम्प्राप्ते पुरं बह्वापदं वजेत् । तत्र भुक्के प्रदत्तं तत् सप्तमे मासि पुत्रकैः ॥ ७१ ॥ तत्पुरं तु व्यतिक्रम्य दुःखदं पुरमृच्छति । महदुःखमवाप्नोति खे गच्छन् खेचरेश्वर ॥ ७२ ॥

वहाँ षाण्मासिक पिण्ड खाकर वह अत्यधिक भूखसे पीडित होकर विलाप करता हुआ आगेके रास्तेपर चलता है॥७०॥ सातवें मासमें वह बह्वापदपुरको जाता है और वहाँ अपने पुत्रोंद्वारा दिये हुए सप्तम मासिक पिण्डको खाता है॥७१॥ हे पिक्षराज गरुड! उस पुरको पारकर वह दु:खद नामक पुरको जाता है। आकाशमार्गसे जाता हुआ वह महान् दु:ख प्राप्त करता है॥७२॥

द्रीवे सम्बद

24

मास्यष्टमे प्रदत्तं यत्पण्डं भुक्ता प्रसर्पति । नवमे मासि सम्पूर्णे नानाक्रन्दपुरं वजेत्॥७३॥ नानाक्रन्दगणान् दृष्ट्वा क्रन्दमानान् सुदारुणान् । स्वयं च शून्यहृदयः समाक्रन्दित दुःखितः॥७४॥ विहाय तत्पुरं प्रेतस्तर्जितो यमिकङ्कतेः । सृतप्तभवनं गच्छेदृशमे मासि कृच्छृतः ॥७५॥ वहाँ आठवें मासमें दिये हुए पिण्डको खाकर आगे बढ़ता है और नवाँ मास पूर्ण होनेपर नानाक्रन्दपुरको प्राप्त होता है॥७३॥ वहाँ क्रन्दन करते हुए अनेक भयावह क्रन्दगणोंको देखकर स्वयं शून्य हृदयवाला वह जीव दुःखी होकर आक्रन्दन करने लगता है॥७४॥ उस पुरको छोड़कर वह यमदूतोंके द्वारा भयभीत किया जाता हुआ दसवें महीनेमें अत्यन्त कठिनाईसे सुतसभवन नामक नगरमें पहुँचता है॥७५॥

पिण्डदानं जलं तत्र भुक्तवाऽपि न सुखी भवेत्। मासि चैकादशे पूर्णे पुरं रौद्रं स गच्छति॥ ७६॥ दशैकमासिकं तत्र भुक्के दत्तं सुतादिभिः। साधें चैकादशे मासि पयोवर्षणमृच्छति॥ ७७॥ मेघास्तत्र प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःखदायकाः। न्यूनाव्दिकं च यच्छाद्धं तत्र भुक्के ह दुःखितः॥ ७८॥

वहाँ पुत्रादिसे पिण्डदान और जलाञ्चलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। ग्यारहर्वों मास पूरा होनेपर वह रीद्रपुरको जाता है। ७६॥ और पुत्रादिके द्वारा दिये हुए एकादश मासिक पिण्डको वहाँ खाता है। साढ़े ग्यारह मास बीतनेपर वह जीव पयोवर्थण नामक नगरमें पहुँचता है॥ ७७॥ वहाँ प्रेतोंको दु:ख देनेवाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं, वहाँपर दु:खी वह प्रेत ऊनाब्दिक श्राद्ध (के पिण्ड)-को खाता है॥ ७८॥

सम्पूर्णे तु ततो वर्षे शीताढ्यं नगरं द्वजेत्। हिमाच्छतगुणं तत्र महाशीतं तपत्यि।। ७९॥ शीतार्तः शुधितः सोऽपि वीक्षते हि दिशो दश। तिष्ठते बान्धवः कोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहति॥ ८०॥ किङ्करास्ते वदन्यत्र क्र ते पुण्यं हि तादृशम्। भुक्तवा च वार्षिकं पिण्डं धैर्यमालम्बते पुनः॥ ८९॥ इसके बाद वर्ष पूरा होनेपर वह जीव शीताढ्यः नामक नगरको प्राप्त होता है, वहाँ हिमसे भी सौ गुनी अधिक (महान्) ठंड पड़ती है॥ ७९॥ शीतसे दुःखी तथा क्षुधित वह जीव (इस आशासे) दसों दिशाओंमें देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बान्धव हो, जो मेरे दुःखको दूर कर सके॥ ८०॥ तब यमके दूर कहते हैं—तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है ? फिर वार्षिक पिण्डको खाकर वह धैर्य धारण करता है॥ ८९॥

एसा पुण्य कहा ह? किर वाविक विण्डका खाकर जह यम परिन करेगा ए ॥ उर् ॥ ततः संवत्सरस्थान्ते प्रत्यासन्ने यमालये। बहुभीतिपुरे गत्वा हस्तमानं समुत्मृजेत्॥ ८२॥ अङ्गुष्ठमान्नो वायुष्ठ कर्मभोगाय खेचर। यातनादेहमासाद्य सह याम्यैः प्रयाति च॥ ८३॥ औध्वंदिहिकदानानि यैनं दत्तानि कर्रश्यप। कष्टेन ते पुरं यान्ति गृहीत्वा दृढवन्थनैः॥ ८४॥ उसके बाद वर्षके अन्तमें यमपुरके निकट पहुँचनेपर वह प्रेत बहुभीतिपुरमें जाकर हाथभर मापके अपने शरीरको छोड़ देता है॥ ८२॥ हे पक्षी! पुनः कर्मभोगके लिये अङ्गुष्ठमान्नके वायुस्वरूप यातनादेहको प्राप्त करके वह यमदूतोंके साथ जाता है॥ ८३॥ हे कश्यपात्मज! जिन्होंने औध्वंदिहिक (मरणकालिक) दान नहीं दिये हैं, वे यमदतोंके द्वारा दह बन्धनोंसे बँघे हुए अत्यन्त कष्टसे यमपुरको जाते हैं॥ ८४॥

दूसरा अध्यय

₹₹

धर्मराजपुरे सन्ति चतुर्द्वाराणि खेचर । यत्रायं दक्षिणद्वारमार्गस्ते परिकीर्तितः ॥ ८५ ॥ अस्मिन् पथि महाघोरे क्षुत्तृषाश्रमपीडिताः । यथा यान्ति तथा प्रोक्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८६ ॥

इति गरुष्टपुराणे सारोद्धारे यममार्गनिरूपणं नाम द्वितीयोऽभ्यायः ॥ २ ॥

AND BOND

हे आकाशगामी! धर्मराजपुरमें चार द्वार हैं, जिनमेंसे दक्षिण द्वारके मार्गका तुमसे वर्णन कर दिया॥ ८५॥ इस महान् भयंकर मार्गमें भूख-प्यास और श्रमसे दु:खी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो॥ ८६॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'यममार्गनिरूपण' नामका दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥

AND PAIN

## तीसरा अध्याय

यमयातनाका वर्णन, चित्रगुप्तद्वारा श्रवणोंसे प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मके विषयमें पूछना, श्रवणोंद्वारा वह सब धर्मराजको बताना और धर्मराजद्वारा दण्डका निर्धारण

यरुड उवाच

यममार्गमितिक्रम्य गत्वा पापी यमालये । कीदृशीं यातनां भुक्के तन्ये कथ्य केशव ॥ १ ॥ गरुडजीने कहा—हे केशव ! यममार्गकी यात्रा पूरी करके यमके भवनमें जाकर पापी किस प्रकारकी यातनाको भोगता है ? वह मुझे बतलाइये ॥ १ ॥

## श्रीभगवानुवाव

आद्यनं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मज। कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि कम्पितः॥ २॥ चत्वारिंशद्योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप। बहुभीतिपुरादग्रे धर्मराजपुरं महत्॥ ३॥ श्रीभगवान् बोले—हे विनताके पुत्र गरुड! में (नरकयातनाको) आदिसे अन्ततक कहूँगा, सुनो। मेरे द्वारा नरकका वर्णन किये जानेपर (उसे सुननेमात्रसे ही) तुम कॉप उठोगे॥ २॥ हे कश्यपनन्दन! बहुभीतिपुरके आगे चौवालीस योजनमें फैला हुआ धर्मराजका विशाल युर है॥ ३॥

ARTE SWIFT

33

हाहाकारसमायुक्तं दृष्टा क्रन्दित पातकी। तत्क्रन्दनं समाकण्यं यसस्य पुरचारिणः॥ ४॥
गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतीहारं वदन्ति हि। धर्मध्वजः प्रतीहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा॥ ५॥
स गत्वा चित्रगुप्ताय सूते तस्य शुभाशुभम्। ततस्तं चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजं निवेदयेत्॥ ६॥
हाहाकारसे परिपूर्ण उस पुरको देखकर पापी प्राणी क्रन्दन करने लगता है। उसके क्रन्दनको सुनकर
यमपुरमें विचरण करनेवाले (यमके गण)—॥४॥ प्रतीहार (द्वारपाल)-के पास जाकर उस (पापी)-के
विषयमें बताते हैं। धर्मराजके द्वारपर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतीहार स्थित रहता है॥५॥ वह (द्वारपाल)
जाकर चित्रगुप्तसे उस प्राणीके शुभ और अशुभ कर्मको बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषयमें
धर्मराजसे निवेदन करते हैं॥६॥

नारितका ये नरास्ताक्ष्यं महापापरताः सदा। तांश्च सर्वान् यथायोग्यं सम्यग्जानाति धर्मराद्॥ ७ ॥ तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं स पृच्छति। चित्रगुप्तोऽपि सर्वतः श्रवणान् परिपृच्छति॥ ८ ॥ श्रवणा ब्रह्मणः पुत्राः स्वर्भूपातालचारिणः। दूरश्रवणविज्ञाना दूरदर्शनचश्च्यः॥ १ ॥ हे तार्क्ष्यं! जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभीके विषयमें धर्मराज यथार्थरूपसे भलीभौति जानते हैं ॥ ७ ॥ तो भी (वे) चित्रगुप्तसे उन प्राणियोंके पापके विषयमें पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणोंसे पूछते हैं ॥ ८ ॥ श्रवण ब्रह्माके युत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पातालमें विचरण करनेवाले तथा दूरसे ही सुन एवं जान

लेनेवाले हैं। उनके नेत्र सुदूरके दृश्योंको भी देख लेनेवाले हैं॥९॥

तेवां पत्यस्तथाभूताः श्रवण्यः पृथ्वगाद्वयाः। स्त्रीणां विचेष्टितं सर्वं तां विजानन्ति तत्त्वतः॥ १०॥ नरैः प्रच्छन्नं प्रत्यक्षं यत्प्रोक्तं च कृतं च यत्। सर्वमावेदयन्त्येव चित्रगुप्तायं ते च ताः॥ १२॥ चारास्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाशुभण्। मनोवाककायजं कर्म सर्वं जानन्ति तत्त्वतः॥ १२॥ श्रवणी नामकी उनकी पृथक्+पृथक् पत्रियौं भी उसी प्रकारके स्वरूपवाली हैं अर्थात् श्रवणोंके समान ही हैं। वे स्त्रियोंकी सभी प्रकारको चेष्टाओंको तत्त्वतः जानती हैं॥ १०॥ भनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्षरूपसे वो कुछ करता और कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणियौं चित्रगुप्तसे बताते हैं॥ ११॥ वे श्रवण और श्रवणियौं धर्मराजके गुप्तचर हैं, जो मनुष्यके मानस्तिक, वाचिक और कायिक—सभी प्रकारके शुभ और अशुभ कर्मौको ठीक-ठीक जानते हैं॥ १२॥

एवं तेषां शक्तिरस्ति मर्त्यापत्थांधिकारिणाम्। कथयन्ति नृणां कर्म श्रवणाः सत्यवादिनः॥ १३॥ व्रतैदांनैश्च सत्योवत्या यस्तोषयति तान्नरः। भवन्ति तस्य ते सौम्याः स्वर्गमोक्षप्रदायिनः॥ १४॥ पापिनां पापकर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिनः। धर्मराजपुरः प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनः॥ १५॥ मनुष्य और देवताओंके अधिकारो वे श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है, जिसके बलपर वे मनुष्यकृत कमौंको बतलाते हैं॥ १३॥ वतः दान और सन्य कचनसे जो सनव्य उन्हें प्रयन्त करना के

उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हो बाते हैं द १४॥ वे सत्ववादी ऋवण पापियोंके पापकर्मीको जानकर धर्मराजके सम्मुख यथावत् कह देनेके कारण (पापियोंके लिये) दु:खदायो हो बाते हैं॥ १५॥

आदित्यचन्द्राविनिलोऽनलश्च हौर्भूमिसपो हृदयं यमश्च।
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्॥१६॥
धर्मराजश्चित्रगुप्तः श्रवणा भास्करादयः। कायस्यं तत्र पश्चित पापं पुण्यं च सर्वशः॥१७॥
एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकं यमः। आहृ्य तिन्नजं रूपं दर्शयत्यित भीषणम्॥१८॥
सूर्यं, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश. भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएँ और धर्म—ये मनुष्यके
वृत्तान्तको जानते हैं॥१६॥ धर्मराज, चित्रगुप्त, जान और सूर्यं आदि मनुष्यके शरीरमें स्थित सभी पाप और
पुण्योंको पूर्णतया देखते हैं॥१७॥ इस प्रकार पापियोंके पापके विषयमें सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें
बुलाकर अपना अत्यन्त भयंकर रूप दिखाते हैं॥१८॥

पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ति यमरूपं भयक्रुत्तम्। दण्डहस्तं महाकायं महिषोपिरसंस्थितम्॥ १९॥ प्रलयाम्बुदिनर्घोषकजालप्रचलसित्रभम् । विद्युत्प्रभायुधैर्भीमं द्वात्रिंशद्भुजसंयुतम्॥ २०॥ योजनत्रयिक्ततारं वापीतुल्यविलोचनम्। दंष्टाकरालवदनं रक्ताक्षं दीर्घनासिकम्॥ २१॥ वे पापी यमके ऐसे भयंकर रूपको देखते हैं—जो हाथमें दण्ड लिये हुए, बहुत बड़ी कायावाले, भैसेके ऊपर

संस्थित, प्रलयकालीन मेघके समान आवाजवाले, काजलके पर्वतके समान, बिजलीकी प्रभावाले, आयुर्धीके कारण भयंकर, बत्तीस भुजाओंवाले, तीन योजनके लम्बे-चाँड़े विस्तारवाले, बावलीके समान गोल नेत्रवाले, बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण भयंकर मुखवाले, लाल-लाल आँखोंवाले और लम्बी नरकवाले हैं॥१९—२१॥

मृत्युन्वरादिभियुंक्तश्चित्रगुप्तोऽपि भीषणः। सर्वे दूताश्च गर्जन्ति यमतुल्यास्तदिनके॥ २२॥ तं दृष्ट्वा भयभीतस्तु हा हेति वदते खलः। अदत्तदानः पापात्मा कम्पते क्रन्दते पुनः॥ २३॥ ततो वदति तान्सर्वान् क्रन्दमानांश्च पापिनः। शोचनः स्वानि कर्माणि चित्रगुप्तो यमाज्ञया॥ २४॥

मृत्यु और ज्वर आदिसे संयुक्त होनेके कारण चित्रगुप्त भी भवावह हैं। यसके समान भवानक सभी दूत उनके समीप (पापियोंको इसनेके लिये) गरजते रहते हैं॥ २२॥ उन (चित्रगुप्त)-को देखकर भवभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करनेवाला वह पापात्मा काँपता है और बार-बार विलाप करता है॥ २३॥ तब चित्रगुप्त यमकी आज्ञासे क्रन्दन करते हुए और अपने पापकमौंके विषयमें सोचते हुए उन सभी प्राणियोंसे कहते हैं॥ २४॥

भो भो: पापा दुराचारा अहङ्कारप्रदूषिता:। किमर्थमर्जितं पापं युष्मभिरविवेकिभि:॥२५॥ कामकोधाद्युत्पन्नं सङ्गमेन च पापिनाम्। तत्पापं दुःखदं मूदाः किमर्थं चरितं जनाः॥२६॥ कृतवन्तः पुरा यूथं पापान्यत्यन्तहर्षिताः। तथैव यातना भोग्याः किमिदानी व्यापान्यत्यन्तहर्षिताः। तथैव यातना भोग्याः किमिदानी व्यापान्यत्यन्तहर्षिताः। अहं कारसे दृषितो। तुम अविवेकियोने क्यों पाप कमाया है ?॥२५॥ कामसे,

#### तीसत् अध्यव

क्रोधसे तथा पापियोंकी संगितसे जो पाप तुमने किया है, वह दुःख देनेवाला है, फिर हे मूर्खजनो! तुमने वह (पापकर्म) क्यों किया?॥ २६॥ पूर्वजन्धमें तुम लोगोंने जिस प्रकार अत्यन्त हर्षपूर्वक पापकर्मोंको किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिये। इस समय (यातना भोगनेसे) क्यों पराङ्गुख हो रहे हो?॥ २७॥ कृतानि यानि पापानि युष्पाभिः सुबहुन्यि। तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जनाः॥ २८॥ सूर्खेंऽपि पण्डिते वापि दरिद्रे वा श्रियान्विते । सबले निर्बले वापि समवर्ती यमः स्मृतः॥ २९॥ चित्रगुप्तस्येति वाक्यं श्रुत्वा ते पापिनस्तदा। शोचनः स्वानि कर्माणि तूर्णों तिस्निन निश्चलाः॥ ३०॥ तुम लोगोंने जो बहुत-से पाप किये हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुःखके कारण हैं। इसमें हमलोग कारण नहीं हैं॥ २८॥ मूर्ख हो या पण्डित, दरिद्र हो या धनवान् और सबल हो या निर्वल—यमराज सभीसे समान व्यवहार करनेवाले कहे गये हैं॥ २९॥ चित्रगुप्तके इस प्रकारके वचनोंको सुनकर वे पापी अपने कर्मोंके विषयमें सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं॥ ३०॥

धर्मराजोऽपि तान् दृष्ट्वा चोरवित्रश्चलान् स्थितान्। आज्ञापयित पापानां शास्ति चैव यथोचितप्॥ ३१॥ ततस्ते निर्द्या दृतास्ताडियत्वा वदन्ति च। गच्छ पापिन् महाधोरान् नरकानितभीषणान्॥ ३२॥ यमाज्ञाकारिणो दृताः प्रचण्डचण्डकादयः। एकपाशेन तान् बद्ध्वा नयन्ति नरकान् प्रति॥ ३३॥ धर्मराज भी चोरकी भाँति निश्चल बैठे हुए उन पापियोंको देखकर उनके पापांका मार्जन करनेके लिये यथोचित

दण्ड देनेकी आज्ञा करते हैं ॥ ३१ ॥ इसके बाद वे निर्दयी दूत (उन्हें) पीटते हुए कहते हैं—हे पापी! महान् घोर और अत्यन्त भयानक नरकोंमें चलो ॥ ३२ ॥ यमके आज्ञाकारी प्रचण्ड और चण्डक आदि नामवाले दूत एक पाशसे उन्हें बाँधकर नरककी ओर ले जाते हैं ॥ ३३ ॥

तत्र वृक्षो महानेको ज्वलदिग्नसमप्रभः। पञ्चयोजनिवस्तीर्णः एकयोजनमुच्छितः॥ ३४॥ तद्वृक्षे शृङ्खलैर्बद्ध्वाऽथोमुखं ताडयन्ति ते। रुदिन ज्वलितास्तत्र तेषां त्राता न विद्यते॥ ३५॥ तस्मिनेव शाल्मलीवृक्षे लम्बन्तेऽनेकपापिनः। शुत्पिपासापरिश्रान्ता यमदूर्तश्च ताडिताः॥ ३६॥ क्षमध्वं भोऽपराधं मे कृताञ्चलिपुटा इति। विद्वापयनि तान् दूतान् पापिष्ठस्ते निराश्रयाः॥ ३७॥

वहाँ जलती हुई अग्निके समान प्रभावाला एक विशाल वृक्ष है, जो पाँच योजनमें फैला हुआ है तथा एक योजन ऊँचा है॥ ३४॥ उस वृक्षमें नीचे मुख करके उसे साँकलोंसे बाँधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, (पर वहाँ) उनका कोई रक्षक नहीं होता॥ ३५॥ उसी शाल्यली-वृक्षमें भूख और प्याससे पीडित तथा यमदृतोंद्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं॥ ३६॥ वे आश्रयविहीन पापी अञ्चलि बाँधकर—'हे यमदृतों। मेरे अपराधको क्षमा कर दो', ऐसा उन दूतोंसे निवेदन करते हैं॥ ३७॥

पुनः पुनश्च ते दूर्तैर्हन्यने लौहयष्टिभिः। मुद्गरैस्तोमरैः कुनौगंदाभिर्मुसलैर्भृशम्॥ ३८॥ ताडनाच्चैव निश्चेष्टा मूर्च्छताश्च भवनित ते। तथा निश्चेष्टितान दृष्टवा किङ्गमने वदन्ति हि॥ ३९॥

तासरा अध्याय

34

भो भोः पापा दुराचाराः किमर्थं दुष्टचेष्ट्रितम्। सुलभानि न दत्तानि जलान्यन्नान्यिप क्वितित्। ४०॥ बार-बार लोहेकी लाठियों, मुद्गरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलोंसे उन दूतोंके द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं।। ३८॥ मारनेसे (जब) वे चेष्टारहित और मूच्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियोंको देखकर यमके दूत कहते हैं।। ३९॥ अरे दुराचारियो! पापियो! तुमलोगोंने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होनेवाले भी जल और अन्तका दान कभी क्यों नहीं दिया?॥ ४०॥

ग्रासार्द्धमिप नो दत्तं न शक्षयसयोर्बिलम्। नमस्कृता नातिथयो न कृतं पितृतर्पणम्॥४१॥ यमस्य चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यानमुक्तमम्। न उप्तश्च तयोर्मन्त्रो न भवेद्येन यातना॥४२॥ नापि किञ्चित्कृतं तीर्थं पूजिता नैव देवताः। गृहाश्चमिस्यतेनापि हन्तकारोऽपि नोद्धृतः॥४३॥

(तुमलोगोंने) आधा ग्रास भी कभी किसीको नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कीएके लिये बलि ही दी। अतिथियोंको नमस्कार नहीं किया और पितरोंका तर्यण नहीं किया॥ ४१ ॥ यमराज तथा चित्रगुप्तका उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मन्त्रोंका जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती॥ ४२ ॥ कभी कोई तीर्थ-यात्रा नहीं की, देवताओंकी पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी तुमने हन्तकार नहीं निकाला॥ ४३ ॥

१. हनतकार—भोजनके पूर्व चौकेमें चलिवैश्वटेव तथा पञ्चवलिको विधि है। पञ्चवलिमें गाय, कुते, कीए, कीट (कीड़े-मकोड़े) तथा अतिथिदेव—इन पाँचोंके निमित्त भोजनका कुछ अंश निकालनेका विधान है। इसे हन्तकार कहा जाता है। वहाँ बलिवैश्वदेव सम्भव नहीं होता, वहाँ माताएँ अग्निमें अन्तको आहुति देकर गाँ आदिके लिये कुछ भोजनसामग्री निकाल देती हैं।

शुश्रृषिताश्च नो सन्तो भुङ्ख्य पापफलं स्वयम्। यतस्त्वं धर्महीनोऽसि ततः संताङ्गसे भृशम्॥ ४४॥ क्षमापराधं कुरुते भगवान् हरिरीश्वरः। वयं तु सापराधानां दण्डदा हि तदाज्ञया॥ ४५॥ एवमुक्त्वा च ते दूता निर्दयं ताडयन्ति तान्। ज्वलदङ्गारसदृशाः पतितास्ताडनादधः॥ ४६॥ संतोंकी सेवा की नहीं, इसलिये (अब) स्वयं किये गये पापका फल भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसलिये तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है॥ ४४॥ भगवान् हिं ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधोंको मा करनेमें समर्थ हैं, हम तो उन्हींकी आज्ञासे अपराधियोंको दण्ड देनेवाले हैं॥ ४५॥ ऐसा कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटसे हैं और उनसे पीटे जानेके कारण वे जलते हुए अंगारके समान नांचे गिर जाते हैं॥ ४६॥

पतनासस्य पत्रैश्च गात्रच्छेदो भवेत्ततः। तानधः पतिताञ्झानो भक्षयन्ति रुदन्ति ते॥ ४७॥ रुदन्तस्ते ततो दूर्तपृंखमापूर्य रेणुभिः। निबद्ध्य विविधैः पात्रैर्हन्यने केऽपि मुद्गरः॥ ४८॥ पापिनः केऽपि भिद्यन्ते कक्ष्मैः काष्ट्रबद्द्विया। क्षिप्ता चाउन्ये धरापृष्ठे कुठारः खण्डमः कृताः॥ ४९॥ गिरनेसे उस (शाल्मलरे) वृक्षके पत्तोंसे उनका शरीर कर जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियोंको कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं॥ ४७॥ रोते हुए उन पापियोंके मुखमें यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियोंको विविध पाशोंसे बाँधकर मुद्गरोंसे पीटते हैं॥ ४८॥ कुछ पापी आरेसे काष्ट्रकी भाँति दो टुकड़ोंमें किये जाते हैं और कुछ भूमिपर गिराकर कुल्हाड़ीसे खण्ड-खण्ड किये जाते हैं॥ ४९॥

तीसरा अध्याव

85

अर्थं खात्वाउवटे केचिद्धिद्यने पूर्ष्टिन सायकै:। अपरे यन्त्रमध्यस्था: पीड्यन्ते चेक्षुदण्डवत्॥५०॥ केचित् प्रन्वलमानैस्तु साङ्गारै: परितो भृशम्। उत्मुकैवेष्ट्यित्वा च ध्यायन्ते लौहपिण्डवत्॥५१॥ केचित्यृत्वमये पाके तैलपाके तथाऽपरे। कटाहे श्विप्तवटवत्प्रक्षिप्यन्ते यतस्ततः॥५२॥ कुछको गहेमें आधा गाड़कर सिरमें बाणोंसे भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे, पेरनेवाले यन्त्रमें डालकर इक्षुदण्ड (गन्ने)-की भाँति पेरे जाते हैं॥५०॥ कुछको चारों ओरसे जलते हुए अंगारोंसे युक्त उल्मुक (जलती हुई लकड़ी)-से ढक करके लौहपिण्डकी भाँति धधकाया जाता है॥५१॥ कुछको घीके खौलते हुए कड़ाहेमें, कुछको तेलके कड़ाहेमें तले जाते हुए बड़ेकी भाँति इधर-उधर चलाया जाता है॥५२॥

केचिन्मसगजेन्द्राणां क्षिप्यन्ते पुरतः पथि। बद्ध्वा हस्तौ च पादौ च कियने केऽप्यधोपुखाः॥५३॥ श्लिप्यन्ते केऽपि कूपेषु पात्यन्ते केऽपि पर्वतात्। निमग्नाः कृमिकुण्डेषु तुद्यन्ते कृमिभिः परे॥५४॥ वज्रतुण्डैर्महाकाकैर्गृधैरापिषगृष्ट्रिभः । निष्कृष्यन्ते शिरोदेशे नेत्रे वास्ये च चञ्चिभः॥५५॥

किन्होंको मतवाले गजेन्द्रोंके सम्मुख रास्तेमें फेंक दिया जाता है, किन्होंको हाथ और पैर बाँधकर अधोमुख लटकाया जाता है ॥ ५३ ॥ किन्होंको कुँएमें फेंका जाता है, किन्होंको पर्वतोंसे गिराया जाता है, कुछ दूसरे कोड़ोंसे युक्त कुण्डोंमें डुबो दिये जाते हैं, जहाँ वे कीड़ोंके द्वारा व्यधित होते हैं ॥ ५४ ॥ कुछ (पापी) वज़के समान चोंचवाले बड़े-बड़े कौओं, गीधों और मांसभोजी पक्षियोंद्वारा शिरोदेशमें, नेत्रमें और मुखमें चोचोंसे आधात करके नोंचे जाते हैं ॥ ५५ ॥ ऋणं वै प्रार्थयन्यन्ये देहि देहि धनं पम। यमलोके मया दृष्टो धनं मे भक्षितं त्वया॥ ५६॥ एवं विवदमानानां पापिनां नरकालये। छित्त्वा संदंशकैर्दूता पांसखण्डान् ददन्ति च॥ ५७॥ एवं संताङ्ग्य तान् दूताः संकृष्य यमशासनात्। तामिस्नादिषु घोरेषु क्षिपन्ति नरकेषु च॥ ५८॥

कुछ दूसरे पापियोंसे ऋणको वापस करनेकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं—'मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोकमें मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्होंने लिया है'॥ ५६॥ नरकमें इस प्रकार विवाद करते हुए पापियोंके अङ्गोंसे सड़िसयोंद्वारा मांस नोंचकर (यमदूत) उन्हें देते हैं॥ ५७॥ इस प्रकार उन पापियोंको सम्यक् प्रताडित करके यमको आज्ञासे यमदूत खोंचकर तामिस्र आदि घोर नरकोंमें फेंक देते हैं॥ ५८॥

नरका दुःखबहुलास्तत्र वृक्षसपीपतः । तेष्वस्ति यन्महद्दुःखं तद्वाचामप्यगोचरम् ॥ ५९ ॥ चतुरशीतिलक्षाणि नरकाः सन्ति खेचर । तेषां मध्ये घोरतमा धौरेयास्त्वेकविंशतिः ॥ ६० ॥

उस वृक्षके समीपमें ही बहुत दु:खोंसे परिपूर्ण नरक हैं, जिनमें **क** होनेवाले महान् दु:खोंका वर्णन वाणीसे नहीं किया जा सकता॥५९॥ हे आकाशचारिन् गरुड! नरकोंकी संख्या चौरासी लाख है, उनमेंसे अत्यन्त भयंकर और प्रमुख नरकोंकी संख्या इक्कीस है॥६०॥

तामिस्त्रो लोहशंकुश्च महारौरवशाल्यली । रौरवः कुड्मलः कालसूत्रकः पूतिमृत्तिकः ॥ ६१ ॥

तीसरा अध्याय

83

संघातो लोहितोदश्च सविधः संप्रतापनः। महानिरयकाकोली सञ्चीवनमहापश्चौः॥६२॥ अवीचिरन्थतापित्रः कुम्भीपाकस्तथैव च। सम्प्रतापननामैकस्तपनस्त्वेकविंशतिः ॥६३॥ नानापीडामयाः सर्वे नानाभेदैः प्रकल्पिताः। नानापापिवपाकाश्च किङ्करौधैरिधिष्ठिताः॥६४॥ तामिल्ल, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुड्मल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविध, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीचि, अन्धतामिल, कुम्भीपाक, सम्प्रतापन तथा तपन—ये इक्कोस नरक हैं॥६१—६३॥ ये सभी अनेक प्रकारकी यातनाओंसे परिपूर्ण होनेके कारण अनेक भेदोंसे परिकल्पित हैं। अनेक प्रकारके पापोंका फल इनमें प्राप्त होता है और ये यमके दूतोंसे अधिष्ठित हैं॥६४॥ परिकल्पित हैं। अनेक प्रकारके पापोंका फल इनमें प्राप्त होता है और ये यमके दूतोंसे अधिष्ठित हैं॥६४॥

एतेषु पतिता मूढाः पापिष्ठा धर्मवर्जिताः। यत्र भुझन्ति कल्पानः तास्ता नरकयातनाः॥ ६५॥ यास्तामिस्त्रान्धतामिस्त्ररौरवाद्याश्च यातनाः। भुझे नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन निर्मिताः॥ ६६॥ एवं कुटुम्बं विश्वाण उदरम्भर एव वा। विस्न्येहोभयं प्रेत्यभुङ्गे तत्फलमीदृशम्॥ ६७॥ इन नरकोंमें गिरे हुए मूर्खं, पापी, अधर्मी जीव कल्पपर्यन्तः उन-उन नरक-यातनाओंको भोगते हैं॥ ६५॥ तामिस्र

और अन्धतामिस्र तथा रौरवादि नरकोंकी जो यातनाएँ हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संगसे निर्मितकर भोगते हैं॥ ६६॥ इस प्रकार कुटुम्बका भरण-पोषण करनेवाला अथवा केवल अपना पेट भरनेवाला भी यहाँ कुटुम्ब और श्रीर दोनों छोड़कर मृत्युके अनन्तर इस प्रकारका फल भोगता है॥ ६७॥



रीख नरक



महारौरव नरक

तीसरा अध्याव

XI4

एकः प्रपद्यते स्वानं हित्वेदं स्वकलेक्सम्। कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम्॥ ६८॥ दैवेनासादितं तस्य शमले निरये पुमान्। भुक्के कुटुम्बपोषस्य हृतद्रव्य ह्वातुरः॥ ६९॥ प्राणियोंके साथ द्रोह करके भरण-पोषण किये गये अपने (स्थूल) शरीरको यहीं छोड़कर पापकर्मरूपी पाथेयके साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरकमें जाता है॥ ६८॥ जिसका द्रव्य चौरी चला गया है ऐसे व्यक्तिकी भौति पापीपुरुष दैवसे प्राप्त (अधमंपूर्वक) कुटुम्बपोषणके फलको नरकमें आतुर होकर भोगता है॥ ६९॥

केवलेन हाथर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः। यति जीवोऽन्धतामिस्रं चरमं तमसः पदम्॥ ७०॥ अधस्तात्ररलोकस्य यावतीर्यातनादयः। क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा वजेच्छुचिः॥ ७१॥

इति गरुइपुराणे सारोद्धारे यथवातनानिक्रपणं नाम तृतीयोऽस्थायः ॥ ३ ॥

AND # AND

केवल अधर्मसे कुटुम्बके भरण-पोषणके लिये प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकारकी पराकाष्ठा अन्धतामिस्न नामक नरकर्मे जाता है॥७०॥ मनुष्यलोकके नीचे नरकोंकी जितनी यातनाएँ हैं, क्रमश: उनका भोग भोगते हुए (वह पापी) शुद्ध होकर पुन: इस मर्त्यलोकमें जन्म पाता है॥७१॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'यमयातनानिरूपण' नामक तीसरा अध्याद पूरा हुआ ॥ ३॥

## चौथा अध्याय

## नरक प्रदान करानेवाले पापकर्म

गरुड उवाच

कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कै: । कै: पापैर्नरके वान्ति तन्मे कथय केशव॥ १॥ गरुडजीने कहा—हे केशव! किन पापोंके कारण पापी मनुष्य यमलोकके महामार्गमें जाते हैं और किन पापोंसे वैतरणीमें गिरते हैं तथा किन पापोंके कारण नरकमें जाते हैं ? वह मुझे बताइये॥ १॥

श्रीभगधनुदाच

सदैवाकर्मनिरताः शुभकर्मपराङ्मुखाः। नरकान्नरकं वान्ति दुःखादुःखं भयाद्भयम्॥ २॥ धर्मराजपुरे यान्ति त्रिभिद्वरिस्तु धार्मिकाः। पापास्तु दक्षिणद्वारमार्गेणैव द्रजन्ति तत्॥ ३॥ श्रीभगवान् बोले—सदा पापकर्मोमें लगे हुए, शुभ कर्मसे विमुख प्राणी एक नरकसे दूसरे नरकको, एक दुःखके बाद दूसरे दुःखको तथा एक भयके बाद दूसरे भयको प्राप्त होते हैं॥ २॥ धार्मिक जन धर्मराजपुरमें तीन दिशाओंमें स्थित द्वारोंसे जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण-द्वारके मार्गसे वहाँ जाते हैं॥ ३॥

अस्मिन्नेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी। तत्र ये पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते॥ ४ ॥ ब्रह्मघ्नाश्चे सुरापाश्च गोम्ना वा बालघातकाः। स्त्रीधाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्नपापिनः॥ ५ ॥

चौषाः अध्याव

49

ये इरन्ति गुरोर्द्रस्यं देवद्रव्यं द्विजस्य वा । स्वीद्रस्यहारिणो ये ■ बालद्रव्यहराश्च ये ॥ ६ ॥ ये ऋणं न प्रथच्छन्ति ये वै न्यासापहारकाः । विश्वासघातका ये च सविधान्नेन मारकाः ॥ ७ ॥ दोषग्राही गुणाश्लाघी गुणवत्सु समत्सराः । नीचानुरागिणो मूढाः सत्सङ्गतिपराङ्मुखाः ॥ ८ ॥ तीर्थसज्जनसत्कर्मगुरुदेवविनिन्दकाः । पुराणवेदमीमांसान्यायवेदान्तदृषकाः ॥ ९ ॥ हिषता दृःखितं दृष्ट्वा हिषते दुःखदायकाः । दृष्टवावयस्य वक्तारो दृष्टिचत्ताश्च ये सदा ॥ १० ॥

इसी महादु:खदायी (दक्षिण) मार्गमें वैतरणी नदी है; उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं, उन्हें मैं तुम्हें बताता हैं—॥४॥ जो ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले. सुरपान करनेवाले, गोघाती, वालहत्यारे, स्त्रीकी हत्या करनेवाले, गर्भपात करनेवाले और गुप्तरूपसे पाप करनेवाले हैं, जो यहण लेकर उसे न लौटानेवाले, देवता अथवा ब्राह्मणका धन हरण करनेवाले, स्त्रीद्रव्यहारी, बालद्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटानेवाले, धरोहरका अपहरण करनेवाले, विश्वासघात करनेवाले, विवान देकर मार डालनेवाले, दूसरेके दीषको ग्रहण करनेवाले, गुणोंकी प्रशंसा न करनेवाले, गुणवानोंके साथ डाह रखनेवाले, नौचोंके साथ अनुराग रखनेवाले, मूढ, सत्संगतिसे दूर रहनेवाले हैं, जो तीचों, सन्जनों, सन्कमों, गुरुजनों और देवताओंको निन्दा करनेवाले हैं, पुराण, बेद, पीमांसा, न्याय और वेदान्तको दृषित करनेवाले हैं॥५—९॥ दु:खी व्यक्तिको देखकर प्रसन्न होनेवाले, ग्रसन्नको दु:ख देनेवाले, दुर्वचन बोलनेवाले तथा सदा दृषित चित्रवृत्तिवाले हैं॥१०॥

न शृण्विन्त हितं वाक्यं शास्त्रवार्तां कदापि न । आत्मसम्भाविताः स्तब्धा मृद्धाः पण्डितपानिनः ॥ ११ ॥ एते चान्ये च बहवः पापिष्ठा धर्मवर्जिताः । गच्छन्ति यममार्गे हि रोदमाना दिवानिशम् ॥ १२ ॥ यमदूर्तैस्ताङ्यमानाः यान्ति वैतरणीं प्रति । तस्यां पतिन्त ये पापास्तानहं कथयामि ते ॥ १३ ॥

जो हितकर बाक्य और शास्त्रीय बचनोंको कभी न सुननेवाले, अपनेको सर्वश्रेष्ठ समझनेवाले, घमण्डी, मूर्ख होते हुए अपनेको विद्वान् समझनेवाले हैं—ये तथा अन्य बहुत पापोंका अर्जन करनेवाले अधर्मी जीव रात-दिन रोते हुए यममार्गमें जाते हैं॥११-१२॥ यमदूतोंके द्वारा पोटे जाते हुए (वे पापी) वैतरणीकी ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं, ऐसे उन पापियोंके विषयमें मैं तुम्हें बताता हूँ—॥१३॥

मातरं चेऽवमन्यन्ते पितरं गुरुमेव च। आचार्यं चापि पून्यं च तस्यां मजनित ते नराः ॥ १४॥ पितवतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्विताम् । स्त्रियं त्यजनित ये द्वेषाद्वैतरण्यां पतन्ति ते ॥ १५॥ सतां गुणसहस्रेषु दोषानारोपयन्ति ये । तेष्ववज्ञां च कुर्वन्ति वैतरण्यां पतन्ति ते ॥ १६॥ जो माता, पिता, गुरु, आचार्यं तथा पूज्यजनोंको अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणीमें डूबते हैं ॥ १४॥ जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुलमें उत्पन्न, विनयसे युक्त स्त्रीको द्वेषके कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणीमें पड़ते हैं ॥ १५॥ जो हजारों गुणोंके होनेपर भी सत्पुरुषोंमें दोषका आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणीमें पड़ते हैं ॥ १६॥

चौका अध्याव

Rŝ

बाह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थं न ददाति यः। आहूय नास्ति यो बूयात्तयोर्वासश्च सन्ततम्॥ १७॥ स्वयं दत्ताऽपहर्ता च दानं दत्वाऽनुतापकः। परवृत्तिहरश्चैव दाने दत्ते निवारकः॥ १८॥ यज्ञविध्वंसकश्चैव कथाभङ्गकरश्च यः। क्षेत्रसीमाहरश्चैव यश्च गोचरकर्षकः॥ १९॥ ब्राह्मणो रसिवकेता यदि स्याद् वृष्टलीपतिः। वेदोक्तयज्ञादन्यत्र स्वात्मार्थं पशुमारकः॥ २०॥ ब्रह्मकर्मपरिभृष्टो मांसभोक्ता च मद्यपः। उच्छृङ्खलस्वभावो यः शास्त्राध्ययनवर्जितः॥ २९॥ वेदाक्षरं पठेच्छृद्रः कापिलं यः पयः पिबेत्। धारयेद् ब्रह्मसूत्रं च भवेद्वा ब्राह्मणीपतिः॥ २२॥ राजभावाऽभिलावी च परदारापहारकः। कन्यायां कामुकश्चैव सतीनां दूषकश्च यः॥ २३॥ व्यवः वे करके जो व्यवणावो मध्यां

वचन दे करके जो ब्राह्मणको यथार्थरूपमें दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति 'नहीं है' ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणीमें निवास करते हैं ॥ १७ ॥ स्वयं दी हुई वस्तुका जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पक्षाताप करता है, जो दूसरेकी आजीविकाका हरण करता है, दान देनेसे रोकता है, यज्ञका विध्वंस करता है, कथा-भङ्ग करता है, क्षेत्रको सीमाका हरण कर लेता है और जो गोचरभूमिको जोतता है, वह वैतरणीमें पड़ता है। ब्राह्मण होकर रसविक्रय करनेवाला, वृष्टलीका पति (शृद्र स्त्रीका ब्राह्मणपति), वेदप्रतिपादित यज्ञके अतिरिक्त अपने लिये पशुओंको हत्या करनेवाला, ब्रह्मकर्मसे च्युत, मांसभोजी, मद्य पीनेवाला, उच्छृङ्खल स्वभाववाला, श्रास्त्रके अध्ययनसे रहित (ब्राह्मण), वेद पढ़नेवाला शृद्र, कपिलाका दूध पीनेवाला शृद्र, यज्ञीपवीत धारण

करनेवाला शूद्र, ब्राह्मणोका पति वननेवाला शूद्र, राजमहिषीके साथ व्यभिचार करनेवाला, परायी स्त्रीका अपहरण करनेवाला, कन्यांके साथ कामाचारकी इच्छा रखनेवाला तथा जो सतीत्व नष्ट करनेवाला है—॥१८—२३॥ एते चाउन्ये च बहवो निषिद्धाचरणोत्सुकाः। विहितत्यागिनो मृढा वैतरण्यां पतन्ति ते॥ २४॥ सर्वं मार्गमितकस्य यान्ति पापा यमालये । पुनर्यमाज्ञयाऽऽगत्य दूतास्तस्यां क्षिपन्ति तान्॥ २५॥ वै थुरन्थरा सर्वधौरयाणां खगाधिष । अतस्तस्यां प्रक्षिपन्ति वैतरण्यां च पापिनः ॥ २६ ॥ ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करनेमें उत्सुक तथा शास्त्रविहित कर्मीको त्यागनेवाले वे मूढजन वैतरणीयें गिरते हैं॥ २४॥ सभी मार्गीको पार करके पापी यमके भवनमें पहुँचते हैं और पुन: यमकी आजासे आकर दूत लोग उन्हें वैतरणीमें फेंक देते हैं॥ २५॥ हे खगराज! यह वैतरणी नदी (कष्ट प्रदान करनेवाले) सभी प्रमुख नरकोंमें भी सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसलिये यमदूत पापियोंको उस वैतरणीमें फेंकते हैं॥ २६॥ कृष्णा गाँर्यदि नो दत्ता नौर्घ्यदेहक्रियाकृताः। तस्यां भुक्त्वा महद्दुःखं यान्ति वृक्षं तटोद्धवम्॥ २७॥ कृटसाक्ष्यप्रदातारः कूटधर्मपरायणाः। छलेनार्जनसंसक्ताश्चौर्यवृक्त्या च जीविनः॥ २८॥ छेदयन्यतिवृक्षांश्च वनारामविभञ्जकाः । वतं तीर्थं परित्यज्य विधवाशीलनाशकाः ॥ २९ ॥ जिसने अपने जीवनकालमें कृष्णा (काली) गौका दान नहीं किया अथवा मृत्युके पश्चात् जिसके उद्देश्यसे बान्धवोंद्राम कष्णा माँ नहीं दी गयो तथा जिसने अपनी ऑध्वंदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्यसे

चैंक अध्यक्ष

48

आध्वंदैहिक क्रिया नहीं की गयी हो, वे वैतरणीमें महान् दु:ख भोग करके वैतरणी तटस्थित शालमली-वृक्षमें जाते हैं ॥ २७ ॥ जो झूठी गयाही देनेवाले, धर्मपालनका छोंग करनेवाले, छलसे धनका अर्जन करनेवाले, चोरीद्वारा आजीविका चलानेवाले, अत्यधिक वृक्षोंको काटनेवाले, वन और वाटिकाको नष्ट करनेवाले, वत और तीर्थका परित्याग करनेवाले, विधवाके शीलको नष्ट करनेवाले हैं ॥ २८-२९ ॥

भर्तीरं दूषयेत्रारी परं मनिस धारयेत्। इत्याद्याः शास्मलीवृक्षे भुञ्जन्ते बहुताहनम्॥ ३०॥ ताहनात् पतितान् दूताः क्षिपन्ति नरकेषु तान्। पतिन्ति तेषु ये पापास्तानहं कथयामि ते॥ ३१॥ नास्तिका भिन्नमर्थादाः कदयां विषयात्मकाः। दाप्भिकाञ्च कृतन्त्राञ्च ते वै नरकगामिनः॥ ३२॥ कृपानां च तहागानां वापीनां देवसद्यनाम्। प्रजागृहाणां भेत्रारस्ते वै नरकगामिनः॥ ३३॥ को स्वी अपने परित्ते केष

जो स्त्री अपने पतिको दोष लगाकर परपुरुषमें असक्त होनेवाली है—ये सभी और इस प्रकारके अन्य पापी भी शाल्मली-वृश्वद्वारा बहुत ताडना प्राप्त करते हैं ॥ ३० ॥ पीटनेसे नीचे गिरे हुए उन पाणियोंको यमदूत नरकोंमें फेंकते हैं । उन नरकोंमें जो पापी गिरते हैं, उनके विषयमें मैं तुम्हें बतलाता हूँ— ॥ ३१ ॥ (वेदको निन्दा करनेवाले) नास्तिक, मर्यादाका उल्लंघन करनेवाले, कंजूस, विषयोंमें हुबे रहनेवाले, दम्भी तथा कृतच्च मनुष्य निश्चय ही नरकोंमें गिरते हैं ॥ ३२ ॥ जो कुँआ, तालाब, वाबली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान (धर्मशाला आदि)-को नष्ट

<sup>&</sup>quot; इन पाँचों देवोंको भारवमें परव्रहा सना गया है। इसीसिये पश्चदेवोपसन्त्रका विधान है।

करते हैं, वे निश्चय हो नरकमें जाते हैं॥ ३३॥

विसृज्याश्नित ये दाराञ्छिशून् भृत्यांस्तथा गुरून् । उत्सृज्य पितृदेवेज्यां ते वै नरकगामिनः ॥ ३४॥ शंकुिशः सेतुिशः काष्ठैः पाधाणैः कण्टकस्तथा । ये मार्गमुपरुन्धन्ति ते वै नरकगामिनः ॥ ३५॥ स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठजनोंको छोड़कर एवं पितरों और देवताओंकी पूजाका परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं ॥ ३४॥ जो मार्गको कीलोंसे, पुलोंसे, लकड़ियोंसे तथा पत्थरों एवं काँटोंसे रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं ॥ ३५॥

शिवं शिवां हरिं सूर्यं गणेशं सद्गुरुं बुधम्। न पूजयन्ति ये मन्दास्ते वै नरकगामिनः॥ ३६॥ आरोप्य दासीं शयने विद्रो गच्छेदधोगितम्। प्रजामुत्पाद्य शूद्रायां ब्राह्मण्यादेव हीयते॥ ३७॥ न नमस्कारयोग्यो हि स कदापि द्विजोऽधमः। तं पूजयन्ति ये मूहास्ते वै नरकगामिनः॥ ३८॥ ब्राह्मणानां च कलहं गोयुद्धं कलहप्रियाः। न वर्जन्यनुमोदन्ते ते वै नरकगामिनः॥ ३९॥ अनन्यशरणस्त्रीणां ऋतुकालव्यतिक्रमम्। ये प्रकुर्वन्ति विद्वेषात्ते वै नरकगामिनः॥ ४०॥ येऽपि गच्छन्ति कामान्धा नरा नारीं रजस्वलाम्। पर्वस्वप्सु दिवा श्राद्धे ते वै नरकगामिनः॥ ४९॥ जो मन्द पुरुष भगवान् श्रिव, भगवती शक्ति, नरस्वण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान्—इनकी पूजा नहीं करने वे नरकमें जाते हैं॥ ३६॥ टामीको अपनी शय्वापर आरोपित करनेसे ब्राह्मण अधोगितको प्राप्त होता है

क्षा अधिक अधिक

43

और शृहामें संतान उत्पन्न करनेसे वह ब्राह्मणत्वसे ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कारके योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणको पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं ॥ ३७-३८ ॥ दूसरोंके कलहसे प्रसन्न होनेवाले जो मनुष्य ब्राह्मणोंके कलह तथा गौआंको लड़ाईको नहीं रुकवाते हैं (प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं) अथवा उसका समर्थन करते हैं, वढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरकमें जाते हैं ॥ ३९ ॥ जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्रीके ब्रह्मुकालको द्वेपवश उपेक्षा करनेवाले निश्चित हो नरकगामी होते हैं ॥ ४० ॥ जो कामान्य पुरुष रजस्वला स्त्रीसे गमन करते हैं अथवा पर्वके दिनों (अमावास्या, पूर्णिमा आदि)-में, जलमें, दिनमें तथा श्राद्धके दिन कामुक होकर स्त्रीसंग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं ॥ ४१ ॥

ये शारीरं मलं बहाँ ग्रिक्षिपन्ति अलेऽपि च। आरामे पश्चि गोष्ठे दा ते दै नरकगामिनः॥ ४२॥ शस्त्राणां ये च कर्तारः शराणां धनुषां तथा। विकेतारश्च ये तेषां ते वै नरकगामिनः॥ ४३॥ चमंविक्रियेणो वैश्याः केशविक्रियकाः स्त्रियः। विषविक्रियणः सर्वे ते वै नरकगामिनः॥ ४४॥ जो अपने शरीरकं मलको आग, जल, उपवन, मागं अथवा गोशालामें फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरकमें जाते हैं॥ ४२॥ जो हथियार चनानेवाले, वाण और धनुषका निर्माण करनेवाले तथा इनका विक्रय करनेवाले हैं, वे नरकगामी होते हैं॥ ४३॥ चमड़ा वेचनेवाले वैश्य, केश (योनि)-का विक्रय करनेवाली स्त्रियों तथा विषका विक्रय करनेवाले—ये सभी नरकमें जाते हैं॥ ४४॥

अनार्थं नाऽनुकाम्पन्ति ये सतां द्वेषकारकाः। विनाऽपराधं दण्डन्ति ते वै नरकगामिनः॥ ४५॥ आशया समनुप्राप्तान् ब्राह्मणानर्थिनो गृहे। न भोजयन्ति पाकेऽपि ते वै नरकगामिनः॥ ४६॥ सर्वभूतेष्वविद्यस्तास्तथा तेषु विनिर्दयाः। सर्वभूतेषु जिह्या ये ते वै नरकगामिनः॥ ४७॥ नियमान्समुपादाय ये पश्चादजितेन्द्रियाः। विग्लापयन्ति तान् भूयस्ते 🛘 नरकगामिनः॥ ४८॥

जो अनाथके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषोंसे द्वेष करते हैं और निरपराधको दण्ड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं॥ ४५॥ आशा लगाकर घरपर अस्ये हुए ब्राह्मणों और याचकोंको पाकसम्पन्न (भोजनके बने) रहनेपर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करनेवाले होते हैं॥ ४६॥ जो सभी प्राणियोंमें विश्वास नहीं करते और उनपर दयः नहीं करते तथा जो सभी प्राणियोंके प्रति कुटिलताका व्यवहार करते हैं, वे निश्चय हो नरकगामी होते हैं॥ ४७॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष नियमोंको स्वीकार करके बादमें उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं॥ ४८॥

अध्यात्मविद्यादातारं नैव मन्यन्ति ये गुरुम्। तथा पुराणवक्तारं ते वै नरकगामिनः॥ ४९॥ मित्रद्रोहकरा ये च प्रीतिच्छेदकराश्च ये। आशाच्छेदकरा ये च ते वै नरकगामिनः॥ ५०॥ विवाहं देवयात्रां च तीर्थसार्थान्विलुम्धति। स वसेत्ररके घोरे तस्मान्नावर्तनं पुनः॥ ५१॥ जो अध्यात्मविद्या प्रदान करनेवाले गुरुको नहीं मानते और जो पुराणवक्ताको नहीं मानते, वे नरकमें जाते हैं॥ ४९॥ जो व्यक्ति मित्रसे द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियोंको आपसी प्रीतिका भेदन करते हैं तथा जो दूसरेकी

318514

44

आशाको नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरकमें जाते हैं ॥ ५० ॥ विवाहको मङ्ग करनेवाला, देवयात्रामें विद्रा करनेवाला तथा तीर्थयात्रियोंको लूटनेवाला घोर नरकमें वास करता है और वहाँसे उसका पुनरवर्तन नहीं होता॥ ५१॥ अग्नि दद्यान्महापापी गृहे ग्रामे तथा वने। स नीतो यमदूर्तश्च विद्वकुण्डेषु पच्यते॥ ५२॥ अग्निना दग्धगात्रोऽसौ यदा छायां प्रयाचते। नीयते च तदा दूर्तरिसपत्रवनान्तरे॥ ५३॥ खड्गतीस्पौश्च तत्पत्रैगांत्रच्छेदो यदा धवेत्। तदोचुः शीतलच्छाये सुखनिहां कुरुष्य भो॥ ५४॥ जो महापापी घर, गाँव तथा जंगलमें आग लगाता है, यमदूर्त उसे ले जाकर अग्निकुण्डोंमें पकाते हैं॥ ५२॥ इस अग्निसे जले हुए अङ्गवाला वह पापो जब छायाकी याचना करता है तो यमदूर्त उसे असिपत्र नामक वनमें ले जाते हैं॥ ५३॥ जहाँ तलवारके समान तीक्ष्ण पत्रोंसे उसके अङ्ग जब कट जाते हैं, तब यमदूर्त उससे कहते हैं—रे पापी। शीतल छायामें सुखकी नींद सो॥ ५४॥

पानीयं पातुमिच्छन्वै तृषातों यदि याचते। पानार्थं तैलपत्युष्णं तदा दूतैः प्रदीयते॥५५॥ पीयतां भुज्यतां पानमत्रमूचुस्तदेति ते। पीतमात्रेण तेनैव दग्धान्ता निपतन्ति ते॥५६॥ कथिछत्पुनरुत्थाय प्रलपन्ति सुदीनवत्। विवशा उच्छसन्तः ते वक्तुमपि नाशकन्॥५७॥ जब वह प्याससे व्याकुल होकर जल पीनेको इच्छासे पानी माँगता है तो दूतोंके द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीनेके लिये दिया जाता है॥५६॥ 'पानी पीयो और अन्त खाओ'—ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है।

उस अति उष्ण तेलके पीते ही उनकी आँतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं॥ ५६॥ किसी प्रकार पुन: उठकर अत्यन्त दीनकी भौति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व शास लेते हुए वे कुछ कहनेमें भी समर्थ नहीं होते॥ ५७॥

इत्येवं बहुशस्ताश्चर्य यातनाः पापिनां स्मृताः। किमेतैर्विस्तरात्योक्तैः सर्वशास्त्रेषु भाषितैः॥५८॥ एवं वै क्लिश्यमानास्ते नरा नार्यः सहस्त्रशः। पच्यन्ते नरके घोरे यावदाभूतसम्प्लवम्॥५९॥ तस्याक्षयं फलं भुक्त्वा तत्रैवोत्पद्यते पुनः। यमाज्ञया महीं प्राप्य भवन्ति स्थावरादयः॥६०॥

हे ताक्ष्यं! इस प्रकारकी पापियोंकी बहुत-सी यातनाएँ बतायी गयी हैं। विस्तारपूर्वक इन्हें कहनेकी क्या आवश्यकता? इनके सम्बन्धमें सभी शास्त्रोंमें कहा गया है॥ ५८॥ इस प्रकार हजारों नर-नारी नारकीय यातनाकी भीगते हुए प्रलयपर्यन्त घोर नरकोंमें पकते रहते हैं॥ ५९॥ उस पापका अक्षय फल भोगकर पुन: वहीं पैदा होते हैं और यमकी आज्ञासे पृथ्वीपर आकर स्थावर आदि योनियोंको करते हैं॥ ६०॥

वृक्षगुल्पलतावक्रीगिरयश्च तृणानि च । स्थावरा इति विख्याता महामोहतमावृता: ॥ ६१ ॥ कीटाश्च पश्चश्चैव पश्चिणश्च जलेचरा: । चतुरशोतिलक्षेषु कथिता देवयोनय: ॥ ६२ ॥ वृक्ष, गुल्म, लता, बल्लो, गिरि (पवंत) तथा तृण आदि ये स्थावर योनियाँ कही गयी हैं; ये अत्यन्त मोहसे आवृत हैं ॥ ६१ ॥ कीट, पशु-पक्षी, जलचर तथा देव--इन योनियों को मिलाकर चौरासी लाख योनियाँ कही गयी हैं ॥ ६२ ॥

#### भीचं तस्यव

43

एताः सर्वाः परिश्रम्य ततो यान्ति मनुष्यताम्। मानुषेऽपि श्रुपाकेषु आयन्ते नरकागताः। तत्रापि पापचिद्वैस्ते भवन्ति बहुदुःखिताः॥ ६३॥ गलत्कुष्ठाश्च जन्मान्या महारोगसमाकुलाः। भवन्त्येतं नरा नार्यः पापचिद्वोपलक्षिताः॥ ६४॥ इति गरु इपुगणे सारोद्धारं नरकप्रदयार्थिव्हिनिक्षपणं नाम बनुवाँ उच्चायः॥ ४॥

#### AND # AND

इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्ययोनि प्राप्त करते हैं और मनुष्ययोनिमें भी नरकसे आये व्यक्ति चाण्डालके घरमें जन्म लेते हैं तथा उसमें भी (कुष्ठ आदि) पापचिहोंसे वे बहुत दु:खी रहते हैं। किसीको गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्मसे अन्धे होते हैं और कोई महारोगसे व्यधित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्रीमें पापके चिह्न दिखायों पड़ते हैं। ६३-६४॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'नरकप्रदयापचिद्धनिकपण 'नामक बीचा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

## पाँचवाँ अध्याय

## कर्मविपाकवश मनुष्यको अनेक योनियों और विविध रोगोंकी प्राप्ति

गरुड उवाच

येन येन च यापेन यहाच्चिह्नं प्रजायते। यां यां योनि च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव ॥ १ ॥ गरुडजीने कहा—हे केशव! जिस-जिस पापसे जो-जो चिह्न प्राप्त होते हैं और जिन-जिन योनियोंमें जीव जाते हैं, वह मुझे बताइये॥१॥

#### श्रीभगवानुवाच

थै: पापैर्यान्ति यां योनिं पापिनो नरकागताः। येन पापेन यच्चिह्नं जायते मम तच्छुणु॥ २ ॥ ब्रह्महा क्षयरोगी स्वाद् गोष्नः स्वात्कुब्बको जडः। कन्याघाती भवेत्कुष्ठी त्रयश्चाण्डालयोनिषु॥ ३ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—नरकसे आये हुए पापी जिन पापोंके द्वारा जिस योनिमें जाते हैं और जिस पापसे जो चिह्न होता है, वह मुझसे सुनो॥२॥ ब्रह्महत्यारा क्षयरोगी होता है, गरयकी हत्या करनेवाला मूर्ख और कुंबड़ा होता है। कन्याकी हत्या करनेवाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चाण्डालयोनि प्राप्त

स्त्रीघाती गर्भपाती च पुलिन्दो रोगवान् भवेत् । अगम्यागपनात्मण्डो दुश्चर्मा गुरुतल्पगः॥ ४ ॥

मांसभोक्ताऽतिरक्ताङ्गः श्यावदन्तस्तु मद्यपः । अभद्यभक्षको लील्याद् ब्राह्मणः स्यान्महोदरः ॥ ५ ॥ अदत्त्वा मिष्टमञ्चाति स भवेद्गलगण्डवान् । श्राद्धेऽत्रमश्चिं दत्त्वा श्रित्रकुष्ठी प्रजायते ॥ ६ ॥ स्त्रीकी हत्या करनेवाला तथा गर्भपात करानेवाला पुलिन्द (भिल्ल) होकर रोगी होता है। परस्त्रीगमन करनेवाला नपुंसक और गुरुपत्नीके साथ व्यभिचार करनेवाला वर्मरोगी होता है॥४॥ मांसका भोजन करनेवालेका अङ्ग अत्यन्त लाल होता है, मद्य पीनेवालेक दाँत काले (कपिशवर्णके) होते हैं, लालचवश अभक्ष्यभक्षण करनेवाले ब्राह्मणको महोदररोग होता है॥५॥ जो दूसरेको दिये विना मिष्टान्न खाता है, उसे गलेमें गण्डमाला-रोग होता है, श्राद्धमें अपवित्र अन्त देनेवाला श्वेतकुष्टी होता है॥६॥

गुरोर्गर्वेणावमानादपस्मारी भवेत्ररः । निन्दको वेदशास्त्राणां पाण्डुरोगी भवेद् ध्रुवम् ॥ ७ ॥ कूटसाक्षी भवेन्यूकः काणः स्यात्पंक्तिभेदकः। अनोष्ठः स्याद्विवाहको जन्मान्धः पुरतकं हरेत्॥८॥ गोबाह्यणपदाघातात्खञ्जः पङ्गश्च जायते । गद्गदोऽनृतवादी स्यात्तच्छ्रोता वधिरो भवेत् ॥ ९ ॥ गर्वसे गुरुका अपमान करनेवाला मनुष्य मिरगीका रोगी होता है। वेदशास्त्रकी निन्दा करनेवाला निश्चित ही पाण्डुरोगी होता है ॥ ७ ॥ झूठी गवाही देनेवाला गूँमा, पंक्तिभेद<sup>१</sup> करनेवाला काना, विवाहमें विघ्न करनेवाला व्यक्ति

१. जनसम्हमें किसी भी व्यक्ति-विशेषके प्रति किया जानेवाला पक्षणत पंक्तिभेद है।

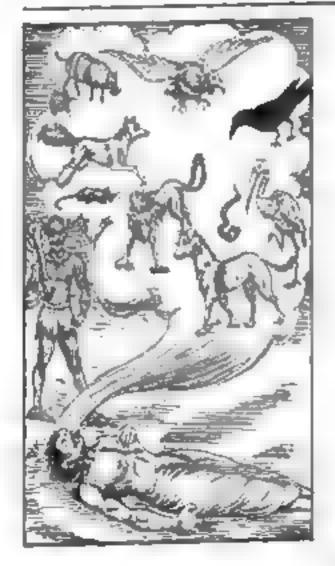

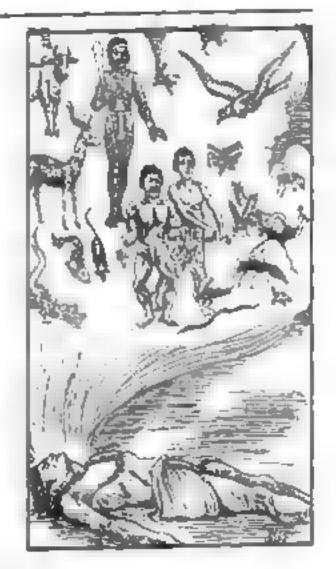

किये हुए अश्रुध कर्मौका फल

**चीवर्ष अञ्च**र

ĘΫ

ओष्टर्राहेत और पुस्तक चुरानेवाला जन्मान्य होता है ॥ ८ ॥ गाय और ब्राह्मणको पैरसे मारनेवाला लूला-लैंगड़ा होता है, झूठ बोलनेवाला हकलाकर बोलता है तथा झूठो बात सुननेवाला बहरा होता है ॥ ९ ॥

गरदः स्याज्ञडोन्मत्तः खत्वाटोऽग्निप्रदायकः। दुर्भगः पलियकेता रोगवान् परमांसभुक्॥ १०॥ हीनजातौ प्रजायेत रत्नानामपहारकः। कुनखी स्वर्णहर्ता स्याद्धातुमात्रहरोऽधनः॥ ११॥ अत्रहर्ता भवेदाखुः शलभो धान्यहारकः। चातको जलहर्ता स्याद्विषहर्ता च वृश्चिकः॥ १२॥ शाकं पत्रं शिखी हत्वा गन्धांश्खुच्छुन्दरी शुभान्। मधुदंशः पत्नं गृधो लवणं च पिपीलिका॥ १३॥

विष देनेवाला मूखं और उन्मत्त (पागल) तथा आग लगानेवाला खल्वाट (गंजा) होता है। पल (मांस) बेचनेवाला अभागा और दूसरेका मांस खानेवाला रोगों होता है। १०॥ रतोंका अपहरण करनेवाला हीनजातिमें उत्पन्न होता है, सोना चुरानेवाला नखरोगी और अन्य धातुओंको चुरानेवाला निर्धन होता है। ११॥ अन्य चुरानेवाला चूहा और धान चुरानेवाला शलभ (टिड्डी) होता है। उलकी चेरी करनेवाला चातक और विषका व्यवहार करनेवाला वृद्धिक (बिच्चू) होता है। १२॥ शाक-पात चुरानेवाला मयूर होता है, शुभ गन्धवाली वस्तुओंको चुरानेवाला छुछुन्दरी होता है, मधु चुरानेवाला डाँस, मांस चुरानेवाला गोध और नमक चुरानेवाला चींटी होता है॥ १३॥

ताम्बूलफलपुष्पादिहर्ता स्याद्वानरो वने । उपाननृणकार्पासहर्ता स्यान्मेषयोनिषु ॥ १४ ॥ यश्च रौद्रोपजीवी च मार्गे सार्वान्विलुम्पति । मृगयाव्यसनीयस्तु छरगः स्याद्वधिके गृहे ॥ १५ ॥

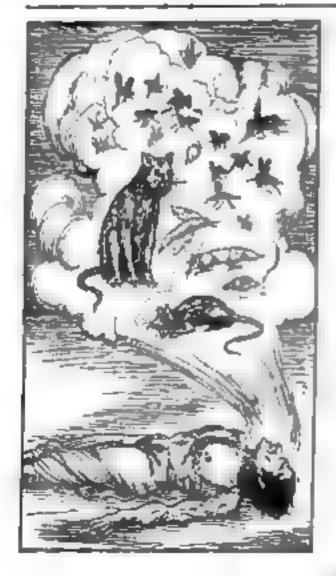



किये हुए अलुभ कर्मोंका फल

## चांचर्चा अस्त्राच

63

ताम्बूल, फल तथा पुष्प आदिकी चोरी करनेवाला वनमें बंदर होता है। जूता, घास तथा कपासको चुरानेवाला भेड़योनिमें उत्पन्न होता है॥ १४॥ जो रोद्रकमों (क्रूरकमों)-से आजीविका चलानेवाला है, मार्गमें यात्रियोंको लूटता है और जो आखेटका व्यसन रखनेवाला है, वह कसाईके घरका वकरा होता है॥ १५॥

यो मृतो विषयानेन कृष्णसर्पो भवेद् गिरौ । निरंकुशस्वभावः स्यात् कुझरो निर्जने वने ॥ १६ ॥ वैश्वदेवमकर्तारः सर्वभक्षाश्च ये द्विजाः । अपरीक्षितभोक्तारो व्याद्याः स्युनिर्जने वने ॥ १७ ॥ गायत्रीं न स्मरेशस्तु यो न सन्ध्यामुपासते । अन्तर्दृष्टे वहिः साधुः स भवेद् ब्राह्मणो बकः ॥ १८ ॥

विष पोकर मरनेवाला पर्वतपर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अपर्यादित है, वह निर्जन वनमें हाथी होता है॥ १६॥ बिलवैश्वदंव न करनेवाले तथा सब कुछ खा लेनेवाले द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) और बिना परीक्षण किये भोजन कर लेनेवाले व्यक्ति निर्जन वनमें व्याप्त होते हैं॥ १७॥ जो ब्राह्मण गायत्रीका स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अन्तःस्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधुकी तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है॥ १८॥

अयान्ययाजको विप्रः स भवेट् ग्रामसूकरः। खरो वै बहुयाजित्वात्काकोऽनिर्मनभोजनात्॥ १९॥ पात्रे विद्यामदाता च बलीवर्दो भवेट् द्विजः। गुरुसेवामकर्ता च शिष्यः स्याद् गोखरः पशुः॥ २०॥ गुरुं हुंकृत्य तुंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः। अरण्ये निर्जले देशे जायते बहुगराक्षसः॥ २१॥ जिनको यह नहीं करना चाहिये, उनके यहाँ यह करानेवाला ब्राह्मण गाँवका सूअर होता है, क्षमतासे अधिक यह करानेवाला गर्दभ तथा बिना आमन्त्रणके भोजन करनेवाला कौआ होता है। १९॥ जो सत्पात्र शिष्यको विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरुको सेवा न करनेवाला शिष्य बैल और गधा होता है। २०॥ गुरुके प्रति (अपमानके तात्पर्यसे) हुं या तुं शब्दोंका उच्चारण करनेवाला और वाद-विवादमें ब्राह्मणको पराजित करनेवाला जलविहीन अरण्यमें ब्रह्मराक्षस होता है॥ २१॥

प्रतिश्रुतं द्विजे दानमदस्या अम्बुको भवेत्। सतापसत्कारकरः फेक्कारोऽग्निमुखो भवेत्॥ २२॥ मित्रधुग्गिरिगृधः स्यादुलूकः क्रयवञ्चनात्। वर्णाश्रमपरीवादात्कपोतो जायते वने॥ २३॥ आशाच्छेदकरो यस्तु स्नेहच्छेदकरस्तु यः। यो द्वेषात् स्वीपरित्यागी चक्रवाकश्चिरं भवेत्॥ २४॥

प्रतिज्ञा करके द्विजको दान न देनेवाला सियार होता है। सत्पुरुषोंका अनादर करनेवाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है।। २२।। मित्रसे द्रोह करनेवाला पर्वतका गोध होता है और क्रयमें धोखा देनेवाला उल्लू होता है। वर्णाश्रमकी निन्दा करनेवाला वनमें कपोत होता है।। २३।। आशाको तोड़नेवाला और स्नेहको नष्ट करनेवाला, द्वेषवश स्त्रीका परित्याग कर देनेवाला बहुत कालतक चक्रवाक (चकोर) होता है।। २४॥

भातृपितृगुरुद्वेषी भागिनीभातृवैरकृत् । गर्भे योगी विनष्टः स्याद्यावद्योगिसहस्त्रशः ॥ २५ ॥ श्रश्लोऽपणब्ददा नारी नित्यं कलहकारिणी । सा जलीका च यूका स्याद्धतीरं भत्सीते च या ॥ २६ ॥

चैंसर्वे अन्यव

ધૃધ

स्वपति च परित्यन्य परपुंसानुवर्तिनी। वल्पुनी गृहगोधा स्याद् द्विमुखी वाऽथ सर्पिणी॥ २७॥ माता-पिता, गुरुसे द्वेष करनेवाला तथा वहन और भाईसे शत्रुता करनेवाला हजारों जन्मोंतक गर्भमें या योनिमें नष्ट होता रहता है॥ २५॥ सास-श्रशुरको अपशब्द कहनेवाली स्त्री तथा नित्य कलह करनेवाली स्त्री जलीका (जलजोंक) होती है और पितको भर्त्सना करनेवाली नारी जूँ होती है॥ २६॥ अपने पितका परित्याग करके परपुरुषका सेवन करनेवाली स्त्री वल्पुनी (चमगीदड़ी), छिपकली अथवा दो मुँहवाली सर्पिणी होती है॥ २७॥

यः स्वयोत्रोपघाती च स्वयोत्रस्त्रीनिषेवणात्। तरक्षः शल्लको भूत्वा ऋक्षयोनिषु जायते॥ २८॥ तापसीगमनात् कामी भवेन्मरुपिशाचकः। अप्राप्तयौवनासंगाद् भवेदजगरो वने॥ २९॥ गुरुदाराभिलाषी च कृकलासो भवेत्ररः। राज्ञीं गत्वा भवेददुष्ट्रो मित्रपत्नीं च गर्दभः॥ ३०॥

सगोत्रको स्त्रीके साथ सम्बन्ध बनाकर अपने गोत्रको विनष्ट करनेवाला तरक्ष (लकड़बग्धा) और शल्लक (शाही) होकर रोख-योनिमें जन्म लेता है ॥ २८ ॥ तापसीके साथ व्यभिचार करनेवाला कामी पुरुष मरुप्रदेशमें पिशाच होता है और अग्रासयौवनासे सम्बन्ध करनेवाला वनमें अजगर होता है ॥ २९ ॥ गुरुपबीके साथ गमनको इच्छा रखनेवाला मनुष्य कृकलास (गिरगिट) होता है। राजपबीके साथ गमन करनेवाला ऊँट तथा मित्रकी एतीके साथ गमन करनेवाला गथा होता है॥ ३०॥

गुदगो विड्वराहः स्याद् वृषः स्याद् वृषलीपितः । महाकामी भवेद् यस्तु स्यादश्वः कामलम्पटः ॥ ३१ ॥ भृतस्यैकादशाहं तु भुझानः श्वा विजायते । लभेदेवलको विप्रो योनि कुकुटसंज्ञकाम् ॥ ३२ ॥ द्रव्यार्थं देवतापूजां यः करोति द्विजाधमः । स व देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः ॥ ३३ ॥ गुदा-गमन करनेवाला विद्वाभोगी सूअर तथा शूद्रागामी बैल होता है । जो महाकामी होता है, वह कामलम्पट घोड़ा होता है ॥ ३१ ॥ किसीके मरणाशीचमें एकादशाहतक भोजन करनेवाला कृता होता है । देवद्रव्यभोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गेकी योनि प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ जो ब्राह्मणधम द्रव्यार्जनके लिये देवताकी पूजा करता है, वह देवलक कहलाता है । वह देवकार्य तथा पितृकार्यके लिये निन्दनीय है ॥ ३३ ॥

महापातकजान् घोरात्ररकान् प्राप्य दारुणान्। कर्मक्षये प्रजायने महापातिकनिस्तिह ॥ ३४ ॥ खरोष्ट्रमहिषीणां हि बहाहा योनिमृच्छति । वृकशानशृगालानां सुरापा यानि योनिषु ॥ ३५ ॥ कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णस्तेयी समाप्नुयात् । तृणगुल्मलतात्वं च क्रमशो गुरुतल्यगः ॥ ३६ ॥ महापातकसे अत्यन्त घोर एवं दारुण नरकोंका भोग प्राप्त करके महापातकी (व्यक्ति) कर्मके क्षय होनेपर पुनः इस (मर्त्य) लोकमें जन्म लेते हैं ॥ ३४ ॥ ब्रह्महत्यारा गधा, ऊँट और महिषीकी योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करनेवाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियारकी योनिमें जाते हैं ॥ ३५ ॥ स्वर्ण चुरानेवाला कृमि, कीट तथा पतंगकी योनि प्राप्त करता है। गुरुपत्रोक साथ यमन करनेवाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा

### चींचर्ची अध्याद

लता होता है॥३६॥

परस्य योषितं इत्वा न्यासापहरणेन च। ब्रह्मस्वहरणाच्यैव जायते ब्रह्मसङ्ग्रासः॥ ३७॥ ब्रह्मस्वं प्रणयाद्धकं दहत्यासप्तमं कुलम्। ब्रलात्कारेण चौर्येण दहत्याचन्द्रतारकम्॥ ३८॥ परस्त्रीका हरण करनेवाला, धरोहरका हरण करनेवाला तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला ब्रह्मराक्षस हौता है॥ ३७॥ ब्राह्मणका धन कपट-छोहसे खानेवाला सात पीढ़ियोंतक अपने कुलका विनाश करता है और ब्रलात्कार तथा चोरोके द्वारा खानेपर जबतक चन्द्रमा और तारकोंकी स्थिति होती है तबतक वह अपने कुलको जलाता है॥ ३८॥

लौहजूर्णाश्मजूर्णे च विषं जरयेन्नरः। ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमाञ्चरियध्यति॥ ३९॥ ब्रह्मस्वरसपुष्टानि वाहनानि वलानि च। युद्धकाले विशोर्यन्ते सैकताः सेतवो यथा॥ ४०॥ देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वहरणेन च। कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च॥ ४१॥

लोहे और पत्यरके चूर्ण तथा विषको व्यक्ति पद्म सकता है, पर तीनों लोकरेंमें ऐसा कीन व्यक्ति है, जो ब्रह्मस्व (ब्राह्मणंके धन)-को पद्म सकता है?॥ ३९॥ ब्राह्मणंके धनसे पोषित की गयी सेना तथा वाहन युद्धकालमें बालूसे बने सेतु—बाँधके समान नष्ट-प्रष्ट हो जाते हैं॥ ४०॥ देवद्रव्यका उपभोग करनेसे अथवा ब्रह्मस्वका हरण करनेसे या ब्राह्मणंका अित्क्रमणं करनेसे कुल पतित हो जाते हैं॥ ४१॥

स्वमाश्रितं परित्यन्य वेदशास्त्रपरायणम्। अन्येभ्यो दीयते दानं कथ्यतेऽयमतिक्रमः॥४२॥ बाह्यणातिक्रमो नास्ति विग्रे वेदविवर्जिते। न्वलन्तमग्निमृत्सृन्य न हि भस्मनि हूयते॥४३॥ अतिक्रमे कृते ताक्ष्यं भुक्त्वा च नरकान् क्रमात्। जन्मान्यः सन्दरिः स्यात्र दाता किंतु याचकः॥४४॥

अपने आश्रित वेद-शास्त्रपरायण ब्राह्मणको छोड़कर अन्य ब्राह्मणको दान देना (ब्राह्मणका) अतिक्रमण करना कहलाता है। ४२॥ वेदवेदाङ्गके ज्ञानसे रहित ब्राह्मणको छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है; क्योंकि जलती हुई आगको छोड़कर भस्ममें आहुति नहीं दी जाती॥ ४३॥ हे तार्क्य! ब्राह्मणका अतिक्रमण करनेवाला व्यक्ति नरकोंको भोगकर क्रमश: जन्मान्थ एवं दिख्य होता है, वह कभी दाता नहीं बन सकता अपितु याचक ही रहता है॥ ४४॥

स्वदसां परदत्तां वा यो हरेच्य वसुन्धराम् । षष्टिवर्षसहस्त्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ४५ ॥ स्वयमेव च यो दत्त्वा स्वयमेवापकर्षति । स पापी नरकं याति यावदाभूतसम्प्लवम् ॥ ४६ ॥ दत्त्वा वृत्तिं भूमिदानं यत्ततः परिपालयेत् । न रक्षति हरेद्यस्तु स घड्नुः शाऽभिजायते ॥ ४७ ॥ अपने द्वारा दी हुईं अथवा दूसरे द्वारा दी गयी पृथ्वीको जो छीन लेता है, वह साठ हजार वर्षोतक विष्ठाका कोड़ा होता है ॥ ४५ ॥ जो स्वयं (कुछ) देकर युनः स्वयं ले भी लेता है, वह पापी एक कल्पतक नरकमें रहता है ॥ ४६ ॥ जोविका अथवा प्रियका दान देकर यज्ञपवंक उसकी रक्षा करनी चाहिये; जो रक्षा नहीं करता प्रत्यत

### चीनवी अध्यान

78

उसे हर लेता है, वह पंगु (लैंगड़ा) कुत्ता होता है।। ४७॥

विप्रस्य वृत्तिकरणे लक्षधेनुफलं भवेत्। विप्रस्य वृत्तिहरणान्मर्कटः श्रा किपिर्भवेत्॥ ४८॥ एवमादीनि चिह्नानि योनयश्च खगेश्वर। स्वकर्मविहिता लोके दृश्यन्तेऽत्र शरीरिणाम्॥ ४९॥ एवं दुष्कर्मकर्तारो भुक्त्वा निरययातनाम्। जायन्ते पापशेषेण प्रोक्तास्वेतासु योनिषु॥ ५०॥

ब्राह्मणको आजीविका देनेवाला व्यक्ति एक लाख गोदानका फल प्राप्त करता है और ब्राह्मणकी वृत्तिका हरण करनेवाला बन्दर, कृता तथा लंगूर होता है ॥ ४८ ॥ हे खगेश्वर ! प्राणियोंको अपने कर्मके अनुसार लोकमें पूर्वोक्त योनियाँ तथा शरीरपर चिह्न देखनेको मिलते हैं ॥ ४९ ॥ इस प्रकार दुष्कर्म (पाप) करनेवाले जीव नारकीय यातनाओंको भोगकर अवशिष्ट पापोंको भोगनेके लिये इन पूर्वोक्त योनियोंमें जाते हैं ॥ ५० ॥

ततो जन्मसहस्रेषु प्राप्य तिर्यक्शरीरताम् । दुःखानि भारवहनोद्धवादीनि लभन्ति ते॥ ५१॥ पक्षिदुःखं ततो भुवत्वा वृष्टिशीतातपोद्धवम् । मानुषं लभते पश्चात् समीभूते शुभाशुभे॥ ५२॥ स्त्रीपुंसोऽस्तु प्रसङ्गेन भूत्वा गभें क्रमादसौ । गभौदिमरणान्तं च प्राप्य दुःखं म्रियेतपुनः ॥ ५३॥ इसके बाद हजारों जन्मोंतक तियंक् (पशु-पक्षो) –का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कायौंसे दुःख प्राप्त करते हैं॥ ५१॥ फिर पक्षी वनकर वर्षा, श्रोत तथा आतप (धाम) –से दुःखी होते हैं। इसके बाद अन्तमें जब पुण्य और पाप बरावर हो जाते हैं तब मनुष्यकी योगि मिलती है॥ ५२॥ स्त्री-पुरुषकं सम्बन्धसे (वह) गर्भमें

उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भसे लेकर मृत्युतकके दुःख प्राप्त करके पुनः मर जाता है॥५३॥

समुत्पत्तिर्विनाशश्च जायते सर्वदेहिनाम्। एवं प्रवर्तितं चक्कं भूतप्रामे चतुर्विधे॥५४॥

घटीयन्त्रं यथा मर्त्या भ्रमन्ति मम भायया। भूमौ कदाचित्ररके कर्मपाशसमावृताः॥५५॥

इस प्रकार सभी प्राणियोंका जन्म और विनाश होता है। यह जन्म-भरणका चक्र चारों प्रकारकी सृष्टिमें चलता

रहता है॥५४॥ मेरी मायासे प्राणी रहट (घटीयन्त्र)-की भौति कपर-नीचेकी योनियोंमें भ्रमण करते रहते हैं।

कर्मपाशसे बैधे रहकर कभी वे नरकमें और कभी भूमिपर जन्म लेते हैं॥५५॥

अदत्तदानाच्य भवेद् दरिद्रो दरिद्रभावाच्य करोति पापम्। पापप्रभावात्ररके प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी॥५६॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्यकोटिशतैरिप॥५७॥

इति यरुडपुराणे सारोद्धारे पापविद्वविरूपणं नाम व**ञ्चमोऽध्यायः**॥ ५ ॥

AND THE

" चतुर्विध प्राणिसमूहमें (१) वद्भिक्व (वृक्ष, लता, गुल्म आदि), (२) स्वेदन (खरमल, वृ्द्ध आदि), (३) अण्डज (पक्षी आदि)

#### पाचवी अध्यान

199

दान न देनेसे प्राणी दिर्दि होता है। दिर्दि हो जानेपर फिर पाप करता है। पापके प्रभावसे नरकमें जाता है और नरकसे लौटकर पुन: दिर्दि और पुन: पापी होता है॥ ५६॥ प्राणीके द्वारा किये गये शुभ और अशुभ कर्मोंका फलभोग उसे अवश्य हो भोगना पड़ता है; क्योंकि सैकड़ों कल्पोंके बीत जानेपर भी बिना भोगके कर्मफलका नाश नहीं होता॥ ५७॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'पापचिव्रनिरूपण ' नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

### छठा अध्याय

जीवकी गर्भावस्थाका दुःख, गर्भमें पूर्वजन्मोंके ज्ञानकी स्मृति, जीवद्वारा भगवान्से अब आगे दुष्कर्मोंको न करनेकी प्रतिज्ञा, गर्भवाससे बाहर आते ही वैद्यावी मायाद्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्थाकी प्रतिज्ञाको भुला देना

788

कथपुत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः। गर्भादिदुःखं यद्धक्के तन्मे कथय केशव॥१॥ गरुडजीने कहा—हे केशव! नरकसे आया हुआ जीव माताके गर्भमें कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदिके दुःखको जिस प्रकार भोगता है, वह (सब भी) मुझे बताइये॥१॥

विष्णुरुवाव

स्त्रीपुंसोस्तु प्रसङ्गेन निरुद्धे शुक्रशोणिते। यथाऽयं जायते मर्त्यस्तथा वश्याम्यहं तव ॥ २॥ भगवान् विष्णुने कहा—स्त्री और पुरुषके संयोगसे वोर्य और रजके स्थिर हो जानेपर जैसे मनुष्यकी उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूँगा॥ २॥

ऋतुमध्ये हि पापानां देहोत्पत्तिः प्रजायते । इन्द्रस्य ब्रह्महत्याऽस्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये ॥ ३ ॥

क्टा अध्वाय

ξĐ

प्रथमेऽहिन चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मधातिनी। तृतीये रजकी होता नरकागतमातरः॥४॥
कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये। स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः॥५॥
कललं त्वेकरात्रेण पश्चरात्रेण बृद्बुदम्। दशाहेन तृ कर्कन्थः पेश्यण्डं वा ततः परम्॥६॥
ऋतुकालमें आरम्भके तीन दिनोतक इन्द्रको लगी ब्रह्महत्वाका चतुर्थाश रजस्वला स्त्रियोमें रहता है, उस
ऋतुकालके मध्यमें किये गये गर्भाधानके फलस्वरूप पापात्माओंके देहकी उत्पत्ति होती है॥३॥ रजस्वला स्त्री
प्रथम दिन चाण्डालो, दूसरे दिन ब्रह्मधातिनी और तीसरे दिन रजको (धोविन) कहलातो है। (तदनुसार उनमें
स्पर्शदीय रहता है) नरकसे आये हुए प्राणियोंको ये ही तीन माताएँ होती है॥४॥ दैवकी प्रेरणासे कर्मानुरोधी
शारीर प्राप्त करनेके लिये प्राणी पुरुषके वीयंकणका आश्रय लेकर स्त्रीके उदरमें प्रविष्ट होता है॥५॥ एक रात्रिमें
वह शुक्राणु कललके रूपमें, पाँच रात्रिमें बुद्बुदके रूपमें, दस दिनमें बेरके समान तथा उसके पश्चत् मांसपेशियोंसे
युक्त अण्डाकार ही जाता है॥६॥

मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाहङ्गाद्यङ्गविग्रहः। नखलोगास्थिवर्गीणः लिङ्गविग्रद्रोद्धवस्त्रिभिः॥ ७॥

<sup>ै</sup> शक्षत्कामवेरणांहरमुरीयं जगृहु: स्त्रिय:।रजेरूपेण तस्त्रेही मासि प्रदूरवरे ॥ (श्रीमद्भा० ६ (९ ।९) स्त्रियोंने यह वर पाकर कि वे सवंदा पुरुषका सहवास कर सकें, ब्रह्महत्पका तीसरा चतुर्थाश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक पहीनेमें रजके रूपमें दिखायी यहती है।

चतुर्भिर्धातवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्तृडुद्भवः। षड्भिर्जसयुणा वीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे॥ ८॥ मातुर्जम्धात्रपानाद्यौरधद्भातुरसम्मते । शेते विषमूत्रयोर्गते स जन्तुर्जन्तुसम्भवे॥ ९॥

एक मासमें सिर, दो मासमें बाहु आदि शरीरक सभी अङ्ग. तीसरे मासमें नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिङ्गवोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं॥७॥ चौथे मासमें रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र—ये सात धातुएँ तथा पाँचवें मासमें भूख-प्यास पैदा होती है। छठे मासमें जरायुमें लिपटा हुआ वह जीव माताकी दाहिनी कोखमें घूमता है॥८॥और माताके द्वारा खाये-पियं अन्नादिसे बढ़े हुए धातुओंवाला वह जन्तु विष्ठा-मूत्रके दुर्गन्थयुक्त गहुंरूप गर्भाशयमें सोता है॥९॥

कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गः सीकुमार्यात् प्रतिक्षणम् । मूर्च्छामाजोत्युरुवलेशस्तत्रत्यैः शुधितैर्मुहुः ॥ १०॥

कटुतीक्ष्णोष्णलवणस्क्षाप्लादिभिरुत्वणैः।

मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्यितवेदनः । उल्बेन संवृतस्तिस्मन्नन्नैश्च बहिरावृतः ॥ ११ ॥ वहाँ गर्भस्थ क्षुधित कृमियोंके द्वारा उसके सुकुमार अङ्ग प्रतिक्षण बार-बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक वलेश होनेके कारण वह जीव मूर्च्छित हो जाता है ॥ १० ॥ माताके द्वारा खाये हुए कडुवे, तीखे, गरम, नमकीन, रुखे तथा खट्टे पदार्थीके अति उद्वेजक संस्मर्शसे उसे समूचे अङ्गमें वेदना होती है और जरायु (झिल्ली) –से लिपटा हुआ वह जीव आँतोंद्वारा बाहरसे ढका रहता है ॥ ११ ॥

📉 अध्याय

194

आसते कृत्या शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः । अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुना इव पञ्चरे ॥ १२ ॥
तत्र लब्धस्मृतिदैवात् कर्म जन्मशतोद्भवम् । स्मरन् दीर्घमनुद्धासं शर्म कि नाम विन्दते ॥ १३ ॥
नाश्चमान ऋषिभीतः सप्तवधिः कृताञ्चलिः । स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेऽपितः ॥ १४ ॥
आरभ्य सप्तमान्धासाञ्च्याबोधोऽपि वेषितः । नैकन्नास्ते सृतिवातैर्विष्ठाभूरिय सोदरः ॥ १५ ॥
उसकी पीठ और गरदन कृण्डलाकार रहती है । इस प्रकार अपने अङ्गोसे चेष्टा करनेमें असमर्थ होकर वह जीव
पिजरेमें स्थित पक्षीकी भाति माताको कृष्टिमें अपने सिरको दबाये हुए पड़ा रहता है ॥ १२ ॥ भगवानको कृपासे
अपने सैकड़ों जन्मोंके कर्मौका स्मरण करता हुआ वह गर्भस्य जीव लम्बी धास लेता है । ऐसी स्थितिमें भला उसे
कौन-सा सुख प्राप्त हो सकता है ? ॥ १३ ॥ (मांस-मज्जा आदि) सात धातुओंके आवरणमें आवृत वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणीसे उन भगवानको स्तृति करता है, जिन्होंने उसको माताके उदरमें डाला
है ॥ १४ ॥ सातवें महोनेके आरम्भसे ही सभी जन्मोंके कर्मोंका ज्ञान हो जतनेपर भी गर्भस्य प्रसृतिवायुके द्वारा चालित
होकर वह विद्यामें उत्पन्त सहोदर (उसां पेटमें उत्पन्त अन्य) की हेकी भाति एक स्थानपर ठहर नहीं पाता ॥ १५ ॥

होव उवाच

श्रीपतिं जगदाधारमशुभक्षयकारकम् । त्रजामि शरणं विद्यां शरणागतवत्सलम् ॥ १६ ॥ जीव कहता है—मैं लक्ष्मीके पति, जगत्के आधार, अशुभका नाश करनेवालं तथा शरणमें आये हुए जीवोंके प्रति वात्सल्य रखनेवाले भगवान् विष्णुको शरणमें जाता हूँ॥ १६॥

त्वन्यायायोहितो देहे तथा पुत्रकलत्रके। अहं ममाभिमानेन गतोऽहं नाथ संसृतिम्॥ १७॥ कृतं परिजनस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम्। एकाकी तेन दग्धोऽहं गतास्ते फलभागिनः॥ १८॥ यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत् स्मिरिच्ये पदं तव। तमुपायं करिच्यामि येन मुक्तिं वजाग्यहम्॥ १९॥ विण्मृत्रकूपे पतितो दग्धोऽहं जठराग्निना। इच्छन्नितो विवसितुं कदा निर्यास्यते बहिः॥ २०॥ येनेदृशं मे विज्ञानं दत्तं दीनदयालुना। तमेव शरणं यामि पुनर्मे माऽस्तु संसृतिः॥ २९॥ न च निर्यन्तुमिच्छामि बहिर्गर्भात्कदाचन। यत्र यातस्य मे पापकर्मणा दुर्गतिर्भवेत्॥ २२॥ तस्मादत्र महदुःखे स्थितोऽपि विगतवस्तमः। उद्धरिष्यामि संसारादात्मानं ते पदाश्रयः॥ २३॥

है नाथ! आपको मायासे मोहित होकर में देहमें अहंभाव तथा पुत्र और पत्नी आदिमें ममत्वभावके अधिमानसे जन्म-मरणके चक्करमें फैसा हूँ॥ १७॥ मैंने अपने परिजनोंके उद्देश्यसे शुभ और अशुभ कर्म किये, किंतु अब मैं उन कर्मोंके कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मोंके फल भोगनेवाले पुत्र-कलन्नादि अलग हो गये॥ १८॥ यदि इस गर्भसे निकलकर मैं वाहर आऊँ तो फिर आपके चरणोंका स्मरण करूँगा और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँ॥ १९ ॥ विष्ठा और मुत्रके कुँएमें गिरा हुआ तथा जठराग्निसे जलता हुआ एवं यहाँसे बाहर निकलनेकी इच्छा करता हुआ मैं कव बाहर निकल पाऊँगा॥ २०॥ जिस दोनदयाल परमात्माने मुझे इस प्रकारका विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्होंकी शरण

🚃 अध्याय

1918

ग्रहण करता हूँ जिससे मुझे पुन: संसारके चक्करमें न आना घड़े ॥ २१ ॥ अथवा में माताके गर्भगृहसे कभी भी बाहर जानेकी इच्छा नहीं करता, (क्योंकि) बाहर जानेपर पापकर्मोंसे पुन: मेरी दुर्गति हो जायगी ॥ २२ ॥ इसलिये यहाँ बहुत दु:खकी स्थितिमें रहकर भी मैं खेदरहित होकर आपके चरणोंका आश्रय लेकर संसारसे अपना उद्धार कर लूँगा ॥ २३ ॥

श्रीपगवानुवाच

एवं कृतमितर्गर्थे दशमास्यः स्तुवनृषिः। सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः॥ २४॥ तेनावसृष्टः सहसा कृत्वाऽवाक्षिर आतुरः। विनिष्कामित कृच्क्रेण निरुच्क्षासो हतस्मृतिः॥ २५॥ पतितो भृवि विष्पूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते। रोक्षयित गते ज्ञाने विषरीतां गतिं गतः॥ २६॥

श्रीभगवान् बोले—इस प्रकारको बुद्धिवाले एवं स्तुति करते हुए दस पासके ऋषिकल्प उस जीवको प्रसूतिवायु प्रसवकं लिये तुरंत नोचेको और ढकेलता है ॥ २४ ॥ प्रसूतिमार्गकं द्वारा नीचे सिर करके सहस्रा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यन्त कठिनाईसे व्यहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जातो है ॥ २५ ॥ पृथ्वीपर विष्ठा और मूत्रके बीच गिरा हुआ वह जीव मलमें उत्यन्न कीड़ेकी भौति चेष्टा करता है और विपरांत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जानेके कारण अत्यधिक रुटन करने लगता है ॥ २६ ॥

गर्भे व्याधौ श्रमशाने च पुराणे या पतिर्भवेत् । सा यदि स्थितां यति को न मुच्येत बन्धनात्॥ २७॥ यदा गर्भाद् बहिर्याति कर्मभोगादनन्तरम् । तदैव वैष्णवी माया मोहयत्येव पूरुषम्॥ २८॥ स तदा मायया स्पृष्टो न किञ्चिद्वदतेऽवशः। शैशवादिभवं दुःखं पराधीनतयाऽश्नुते॥ २९॥ गर्भमं, रुग्णावस्थामं, श्मशानभूमिमं तथा पुराणकं पारायण या श्रवणकं समय जैसी वृद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाय तो कौन व्यक्ति सांसारिक वन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता॥ २०॥ कर्मभोगके अनन्तर जीव जब गर्भसे बाहर अता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुषको मोहित कर देती है॥ २८॥ उस समय मायाके स्पर्शसे वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादि अवस्थाओंमें होनेवाले दुःखोंको पराधानको भौति भोगता है॥ २९॥ कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादि अवस्थाओंमें होनेवाले दुःखोंको पराधानको भौति भोगता है॥ २९॥

परच्छन्दं न विदुधा पुष्यमाणो जनेन सः। अनिभग्नेतमापत्रः प्रत्याख्या तु मनीश्वरः॥ ३०॥ शायितोऽश्विपर्यक्क्कि जन्तुस्वेदजद्धिते। नेशः कण्डूयनेऽङ्गानामासनोत्यानचेष्टने॥ ३१॥ तुदन्यामत्वचं दंशा पशका मन्कुणादयः। रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा॥ ३२॥ उसका पोषण करनेवाले लोग उसकी इच्छाको जान नहीं पाते। अतः प्रत्याख्यान करनेमें असमर्थं होनेके कारण वह अनिभग्नेत (विपरीत) स्थितिको प्राप्त हो जाता है॥ ३०॥ स्वेदज जीवोंसे दृषित तथा विष्ठा-मृत्रसे अपवित्र शय्यापर सुलाये जानेके कारण अपने अङ्गोंको खुजलानेमें, आसनसे उठनेमें तथा अन्य चेष्टाओंको करनेमें वह असमर्थ रहता है॥ ३१॥ जैसे एक कृमि दूसरे कृमिको काटता है, उसी प्रकार ज्ञानशून्य और रोते हुए उस शिशुको कोमल त्वचाको डाँस, मच्छर और खटमल आदि जन्तु व्यधित करते हैं॥ ३२॥

इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पाँगण्डमेव च । ततो यौवनमासाध याति सम्पदमासुरीम्॥ ३३॥

छरा अध्याय

198

तदा दुर्व्यसनासको नीचसङ्गपरायण:। शास्त्रसत्पुरुषाणां च द्वेष्टा स्थातकामलम्पट:॥ ३४॥ इस प्रकार शैशवावस्थाका दु:ख भोगकर वह पाँगण्डावस्थामें भी दु:ख ही भोगता है। तदनन्तर युवावस्था प्राप्त होनेपर आसुरी सम्पनि को प्राप्त होता है॥ ३३॥ तब वह दुर्व्यसनीमें आसक्त होकर नीच पुरुषोंके साथ सम्बन्ध बनाता है और (वह) कामलम्पट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषोंसे द्वेष करता है॥ ३४॥

दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावरिजतेन्द्रयः। प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवत्॥ ३५॥ कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च। एकः प्रमादी सक्षां न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च। भगवान्को मायारूपी स्त्रोको देखकर वह अजितेन्द्रिय पुरुष उसकी भावभीगमासे प्रलोभित होकर महामोहरूप अन्धतममें उसी प्रकार गिर पड्ता है जिस प्रकार अग्रिमें पतिंगा॥ ३५॥ हिरन, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली—ये पाँचों क्रमणः शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध तथा रस—इन पाँच विषयोंमें एक-एकमें आसक्ति होनेके कारण ही मारे जाते हैं, फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पाँचों इन्द्रियोंसे पाँचों विषयोंका भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जायगा २॥ ३६॥

अलब्धाभीपिततोऽज्ञानादिद्धमन्युः शुचार्षितः। सह देहेन मानेन वर्द्धमानेन मन्युना॥ ३७॥

१, दम्भो दर्पोऽभिमानश क्रोध: एरुष्यमेत च। अज्ञाने काभिजातस्य पार्च सम्पदमामुरोम्॥ (गीता १६।४) हे पार्थ। दम्भ, धमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, कटोरता और अज्ञान भी—ये सब आमुरो-सम्पदाको लेकर उत्पन्त हुए पुरुषके लक्षण हैं।

करोति विग्रहं कामी कामिष्यन्ताय चात्मनः। बलाधिकैः स हन्येत गर्जरन्यैर्गजो यथा॥३८॥ एवं यो विषयासक्त्या नरत्वमतिदुलंभम्। वृथा नाशयते मूढस्तस्मात् पापतरो हि कः॥३९॥

अभीप्सत वस्तुकी अप्राप्तिको स्थितिमें अज्ञानके कारण ही क्रोध हो आता है और शोकको प्राप्त ध्यक्ति देहके साथ ही बढ़नेवाले अभिमान तथा क्रोधके कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाशहेतु दूसरे कामीसे शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशालो अन्य कामीजनोंके द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है, जैसे किसी बलवान् हाथीसे दूसरा हाथी॥ ३७–३८॥ इस प्रकार जो मूर्ख अत्यन्त दुर्लभ मानवजीवनको विषयासिक्तिके कारण व्यथमें नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा?॥ ३९॥

जातीशतेषु लभते भृषि मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भो द्विजत्वम्।
यस्तत्र पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरित हस्तगतं प्रमादात्॥४०॥
ततस्तां वृद्धतां प्राप्य महाव्याधिसमाकुलः। मृत्युं प्राप्य महद् दुःखं नरकं यति पूर्ववत्॥४१॥
एवं गताऽगतैः कर्मपाशैबंद्धाश्च पापिनः। कदापि न विरञ्यन्ते मम मायाविमोहिताः॥४२॥
इति ते कथिता ताक्ष्यं पापिनां नारकीगतिः। अन्त्येष्टिकर्महीनानां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि॥४३॥
इति गरुडपुराणं सारोद्धारे पापजन्मदिदुःखनिकपणं नाम महोऽध्यायः॥६॥

POWER IN COMES

छठा अध्याव

33

सैकड़ों योनियोंको पार करके पृथ्वीपर दुर्लभ महनवयोनि प्राप्त होतो है। मानवशरीर प्राप्त होनेपर भी द्विजत्वकी प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अतिदुर्लभ द्विजत्वको प्राप्तकर जो व्यक्ति द्विजत्वकी रक्षाके लिये अपेक्षित धर्म-कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इन्द्रियोंकी तृप्तिमें ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथमें आया हुआ अमृतस्वरूप वह अवसर उसके प्रमादसे नष्ट हो जाता है॥ ४०॥ इसके बाद वृद्धावस्थाको प्राप्त करके महान् व्याधियोंसे व्यक्तुल होकर पृत्युको प्राप्त करके वह पूर्ववत् महान् दु:खपूर्ण नरकमें जाता है॥ ४१॥ इस प्रकार जन्म-मरणके हेतुभूत कर्मपाशोंसे बँधे हुए वे पापी मेरी मायासे विमोहित होकर कभी भी वैराग्यको मा नहीं करते॥ ४२॥ हे ताक्ष्यं! इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्त्येष्टिकर्मसे हीन पापियोंको नरकगित बतायी, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो ?॥ ४३॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'यापजन्यादिदु:खनिरूपण 'नामक 🚃 अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

# सातवाँ अध्याय

पुत्रकी महिमा, दूसरेके द्वारा दिये गये पिण्डदानादिसे प्रेतत्वसे मुक्ति—इसके प्रतिपादनमें राजा बभुवाहन तथा प्रेतकी कथा

सृत उवाच

इति श्रुत्वा तु गरुष्ठः कम्पितोऽश्वत्थपत्रवत्। जनानामुपकारार्थं पुनः पप्रच्छ केशवम्॥ १॥ सूत्रजीने कहा—ऐसा सुनकर पीपलकं पत्तेकी भौति काँपते हुए गरुडजीने प्राणियोंके ठपकारके लिये पुनः भगवान् विष्णुसे पृष्ठा—॥१॥

गरुइ उवाब

कृत्वा पापानि पनुजाः प्रमादाद् बुद्धितोऽपि वा। न यान्ति यातना यास्यः केनोपायेन कथ्यताम्॥ २ ॥ संसाराणीवपग्नानां नराणां दीनचेतसाम्। पापोपहृतबुद्धीनां विषयोपहृतात्मनाम्॥ ३ ॥ उद्धारार्थं वद स्वामिन् पुराणार्थं विनिश्चयम्। उपायं येन मनुजाः सद्गतिं यान्ति माधवः॥ ४ ॥ यहजीने कहा — हे स्वामिन्। किस उपायसं मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पापकमौको करके भी स्वास्त्र = पाप हो उसे कहिये॥ २॥ संसारक्षपी सागरमें हूबे हुए, दीन चिसवाले, पापसे नष्ट

सातवा अध्याच

63

वृद्धवाले तथा विषयोंके कारण दूषित आत्मावाले मनुष्योंके उद्धारके लिये हे माधव! पुराणोंमें सुनिश्चित किये गये उपायको वताइये, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सकें॥३-४॥

### *त्रांभगवानुवाच*

साधु पृष्टं त्यया ताक्ष्यं मानुषाणां हिताय व । शृणुष्वावहितो भृत्या सर्व ते कथयाप्यहम्॥ ५ ॥
दुर्गितः कथिता पूर्वपपुत्राणां च पापिनाप्। पुत्रिणां धार्मिकाणां तु न कदाचित्खगेश्वरः॥ ६ ॥
पुत्रजन्मित्रोधः स्याद्यदि केनापि कर्मणा । तदा कश्चिदुपायेन पुत्रोत्पन्तिं प्रसाधयेत् ॥ ७ ॥
हरिवंशकथां श्रुत्वा शतचण्डीविधानतः । भक्त्या श्रीशिवमाराध्य पुत्रमुत्पादयेत्सुधीः॥ ८ ॥
श्रीभगवान् बोले—हे ताक्ष्यं! मनुष्योंके हितको कामनासे तुमने अच्छी वात पूर्छा है। सावधान होकर सुनो,
मैं तुम्हें सब कुछ त्रताता हूँ ॥ ५ ॥ हे खगेश्वर! मैंने इसके पहले पुत्राहित और पापी मनुष्योंकी यातनाका वर्णन किया है। पुत्रवान् तथा धार्मिक मनुष्योंकी पूर्वोक्त दुर्गित कभी नहीं होती ॥ ६ ॥ यदि अपने पूर्वीकित कमीके कारण पुत्रोत्पत्तिमें विद्य हो तो किसी उपायसे पुत्रकी उत्पत्ति सम्पन्न करे। हरिवंशपुराणकी कथा सुनकर, विधानपूर्वक शतचण्डी यज्ञ करके भक्तिपूर्वक शिवकी आराधना करके तथा विद्वान्को पुत्र उत्पन्न करना चाहिये॥ ७-८॥
पुत्राम्नो नरकाद्यस्पारिपतरं त्रायते सुतः। तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा॥ ९॥
एकोऽपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वं तारयते कुलम्। पुत्रेण लोकाञ्जयति श्रुतिरेषा सनातनी॥ १०॥

यतः पुत्र पितरोंकी पुम् नामक नरकसे रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान् ब्रह्माने ही उसे पुत्र नामसे कहा है॥९॥ एक धर्मात्मा पुत्र सम्मूणं कुलको तार देता है। पुत्रके द्वारा व्यक्ति लोकोंको जीत लेता है, ऐसी सनातना श्रुति है॥१०॥

इति वेदैरिप प्रोक्तं पुत्रमाहात्म्यमुत्तमम् । तस्मात्युत्रमुखं दृष्ट्वा मुच्यते पैतृकादृणात् ॥ ११ ॥ पौत्रस्य स्पर्शनान्मत्यौ मुच्यते च ऋणत्रयात् । लोकानत्येद्विवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः ॥ १२ ॥ ब्राह्योढापुत्रोन्नयति संगृहीतस्त्यथो नयेत् । एवं ज्ञात्वा खगश्रेष्ठ हीनजातिसुतांस्त्यजेत् ॥ १३ ॥

इस प्रकार वेदोंने भी पुत्रके उत्तम माहात्म्यको कहा है। इसिलये पुत्रका मुख देख करके मनुष्य पितृ-ऋणसे मुक्त हो जाता है। ११॥ पाँत्रका स्पशं करके मनुष्य तीनों (देव, ऋषि, पितृ) ऋणोंसे मुक्त हो जाता है, (इस प्रकार) पुत्र-पीत्र और प्रपीत्रसे यमलोकोंका अतिक्रमण करके स्वर्ग आदिको प्राप्त करता है। १२॥ ब्राह्मविवाह की विधिसे ब्याहो गयी पत्नीसे उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्वगित प्राप्त कराता है और संगृहीत पुत्र अधोगितिकी ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ! ऐसा जान करके व्यक्ति होनजातिको स्त्रीसे उत्पन्न पुत्रोंको त्याग दे॥ १३॥

सवर्णेभ्यः सवर्णासु ये पुत्रा औरसाः खग।त एव श्राद्धदानेन पितृणां स्वर्गहेतवः॥१४॥ श्राद्धेन पुत्रदत्तेन स्वर्यातीति किमुच्यते।प्रेतोऽपि परदत्तेन गतः स्वर्गमधो शृणु॥१५॥

" जारा देन चर्ण प्राप्तकान्य सम्बन्ध सम्बन्ध राखस तथा पैशाच—ये आठ प्रकारके विवाह कहे गये हैं। (मनु० ३।२१)

स्वतवां अध्याव

64

## अत्रैधोदाहरिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्

पुरातनम् । औध्वदिहिकदानस्य एरं माहात्म्यसूत्रकम् ॥ १६॥

है खग! सवर्ण पुरुषोंसे सवर्णा स्त्रियोंमें जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरोंको स्वर्ग प्राप्त करानेके कारण होते हैं ॥ १४ ॥ औरस पुत्रके द्वारा किये गये श्राद्धसे पिताको स्वर्ग प्राप्त होता है, इस विषयमें क्या कहना ? दूसरेके द्वारा दिये गये श्राद्धसे भी प्रेत स्वर्गको चला जाता है, इस विषयमें सुनो ॥ १५ ॥ यहाँ में एक प्राचीन इतिहास कहूँगा, जो ऑध्वेटीहिक टानके श्रेष्ठ माहात्म्यको सूचित करता है ॥ १६ ॥

पुरा त्रेतायुगे तार्श्य राजाऽऽसीद् बभुवाहनः। महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः॥१७॥ यन्त्रा दानपतिः श्रीमान् ब्रह्मण्यः साधुवत्मलः। श्रीलाचारगुणोपेतो दयादाश्चिण्यसंयुतः॥१८॥ पालयामास धर्मेण प्रजाः पुत्रानिर्वारसान्। क्षत्रधर्मरतो नित्यं स दण्ड्यान् दण्डयत्रृपः॥१९॥

हे ताक्ष्ये! पूर्वकालमें त्रेतायुगमें महोदय नामके रमणीय नगरमें महावलशाली और धर्मपरायण वधुवाहन नामक एक राजा रहता था॥ १७॥ वह यज्ञानुष्ठानपरायण, टानियोंमें श्रेष्ठ, लक्ष्मीसे सम्पन्न, ब्राह्मणभक्त तथा साधु पुरुषोंके प्रति अनुराग रखनेवाला, शील एवं आचार आदि गुणोंसे युक्त, स्वजनोंके प्रति अपनत्व और इतरजनोंके प्रति दयाके भावसे सम्पन्न था॥ १९॥ क्षात्रधर्मपरायण वह (राजा वधुवाहन) औरस पुत्रकी धौति धर्मपूर्वक अपनी प्रजाका पालन करता था और दण्ड देनेवोग्य अपराधियोंको दण्ड देता था॥ १९॥

स कदाचिन्महाबाहुः ससैन्यो मृगयां गतः। वनं विवेश गहनं नानावृक्षसमन्वितम्॥ २०॥

नानामृगगणाकीर्णं नानापश्चितिनादितम्। वनमध्ये तदा राजा मृगं दूराद्वश्यत॥ २१॥ तेन विद्धो मृगोऽतीव बाणेन सुदृद्धेन च। बाणमादाय स तस्य वनेऽदर्शनमेथिवान्॥ २२॥

वह महानाहु किसी समय सेनाके साथ मृगयाके लिये नाना वृक्षोंसे युक्त एक घनघोर वनमें प्रविष्ट हुआ॥२०॥ वह वन नाना मृगगणों (पशुओं)-से व्याप्त और अनेक पक्षियोंसे निनादित था। उस समय राजाने वनके मध्यमें दूरसे एक मृगको देखा॥२१॥ राजाके द्वारा सुदृढ़ बाणसे विद्ध वह मृग बाणसहित जंगलमें अदृश्य हो गया॥२२॥

कक्षेण रुधिराद्रेण स राजाउनुजगाम तम्। ततो मृगप्रसंगेन वनमन्यद्विवेश सः॥ २३॥ भ्रुत्क्षामकण्ठो नृपतिः श्रमसन्तापमूर्च्छितः। जलाशयं समासाद्य साभ्र एव व्यगाहत॥ २४॥ पपौ तदुदकं शीतं पद्मगन्धादिवासितम्। ततोऽवतीर्यं सिललाद्विश्रमो बभुवाहनः॥ २५॥ ददर्श न्यग्रोधतरुं शीतच्छायं मनोहरम्। महाविटपविस्तीर्णं पक्षिसंघनिनादितम्॥ २६॥

रुधिरसे गीली हुई घासपर अंकित चिह्नसे राजाने उसका पीछा किया। तब मृगके प्रसंगसे वह राजा दूसरे वनमें जा पहुँचा॥ २३॥ भूख-प्याससे सूखे हुए कण्डवाला तथा परित्रमके संतापसे पीडित उस राजाने एक जलाशयके समीप पहुँचकर घोड़ेके साथ उसमें स्नान किया॥ २४॥ तथा कमलको गन्धादिसे सुगन्धित शीतल जलका पहन किया। इसके बाद उस जलाशयसे बाहर निकलकर श्रमरहित राजा बभुवाहनने वृक्षरूपी विशाल शाखाओंके कारण

सातवां अध्याय

49

फैले हुए, मनोहर और शीतल छायावाले तथा पिक्षसमृहोंसे कृजित एक वटवृक्षको देखा॥ २५-२६॥ वनस्य तस्य सर्वस्य महाकेतुमिव स्थितम्। मूलं तस्य समासाद्य निषसाद महीपितः॥ २७॥ अथ प्रेतं ददशांसी क्षुनृङ्भ्यां व्याकुलेन्द्रियम्। उत्कचं मिलनं कुढ्वं निर्मासं भीमदर्शनम्॥ २८॥ वह वृक्ष सम्पूर्ण वनकी महती पताकाकी भौति स्थित था। उसकी जड़के पास जाकर राजा बैठ गया॥ २७॥ उसके बाद राजाने भूख और प्याससे व्याकुल इन्द्रियोंवाले, ऊपरकी ओर उठे हुए बालोंबाले, अत्यन्त मिलन, कुबड़े और मांसरहित एक भयावह प्रेतको देखा॥ २८॥

तं दृष्ट्वा विकृतं घोरं विस्मितो बधुवाहनः। प्रेतोऽपि दृष्ट्वा तं घोरामटवीमागतं नृपम्॥ २९॥ समृत्सुकमना भूत्वा तस्यान्तिकमुपागतः। अञ्चवीत् स तदा तार्क्ष्य प्रेतराजो नृपं वचः॥ ३०॥ प्रेतभावो मया त्यक्तः प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्। त्वत्संयोगान्महाबाहो जातो धन्यतरोऽस्म्यहम्॥ ३१॥

उस विकृत आकृतिवाले भयावह प्रेतको देखकर वभुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगलमें आये हुए राजाको देखकर चिकत हो गया और समुत्सुक मनवाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताक्ष्यं! तब उस प्रेतराजने राजासे कहा—॥ २९-३०॥ हे महाबाहो! आपके सम्बन्धसे मैंने प्रेतभावका त्याग कर दिया है अर्थात् मेरा प्रेतभाव छूट गया है और मैं परम शान्तिको प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ ॥ ३१॥

राजीवाच

कृष्णवर्ण करालस्य ग्रेतत्वं घोरदर्शनम्। केन कर्मविषाकेन ग्राप्तं ते बहुमङ्गलम्॥ ३२॥ ग्रेतत्वकारणं तात बृहि सर्वमशेषतः। कोऽसि त्वं केन दानेन ग्रेतत्वं ते विनश्यति॥ ३३॥ राजाने कहा—हे कृष्णवर्णवालं तथा भयावह रूपवाले ग्रेत! किस कर्मके प्रभावसे देखनेमें हरावने लगनेवालं और बहुत ही अमङ्गलकारी इस प्रेतत्व-स्वरूपको तुमने ग्राप्त किया है। हे तात! अपने ग्रेतत्वकी ग्राप्तिका सारा कारण वतलाओ। तुम कौन हो और किस दानसे तुम्हाय ग्रेतत्व नह होगा?॥ ३२-३३॥

प्रेत उद्याच

कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव । प्रेतत्वकारणं श्रुत्वा दयां कर्तुं त्वमहीस ॥ ३४॥ वैदिशं नाम नगरं सर्वसम्पत्समन्वितम् । नानाजनपदाकीर्णं नानारत्नसमाकुलम् ॥ ३५॥ हर्म्यप्रासादशोभाकां नानाधर्मसमन्वितम् । तज्ञाऽहं न्यवसं तात देवार्चनरतः सदा ॥ ३६॥

प्रेतने कहा—हे श्रेष्ठ राजन्! में आरम्भसे आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्वका कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करनेकी दया कीजिये॥ ३४॥ वैदिश नामका एक नगर था, जो सभी प्रकारकी सम्मत्तियोंसे समृद्ध, नाना जनपदोंसे व्यास, अनेक प्रकारके रहोंसे परिपूर्ण, धनिकोंके भवनों तथा देव एवं राजप्रासादोंसे सुशोभित और अनेक प्रकारके धर्मानुष्ठानोंसे युक्त था। हे तात! मैं वहाँ रहता हुआ निरन्तर देवपूजा किया करता था॥ ३५-३६॥

संस्थे सम्बद्ध

85

वैश्यो जात्या सुदेवोऽहं नाम्ना विदितमस्तु ते। हट्येन तर्पिता देवाः कट्येन पितरस्तथा॥ ३७॥ विविधैर्दानयोगैश्च विद्याः सन्तर्पिता मया। दीनान्धकृपणेभ्यश्च दत्तमभ्रमनेकथा॥ ३८॥ आपको विदित होना चाहिये कि मैं वेश्यजातिमें उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओंका तथा कव्य प्रदान करके पितरोंका तपंण किया ॥ ३७॥ अनेक प्रकारके दानोंसे मैंने बाह्मणोंको सन्तुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण (जरूरतमन्द) मनुष्योंको अन्न दिया था॥ ३८॥

तत्सर्वं निष्कलं राजन् मम दैवादुपागतम्। यथा मे निष्कलं जातं सुकृतं तद् वदामि ते॥ ३९॥ ममैव सन्ततिनंस्ति न सुद्धन्न च बान्धवः। न च मित्रं हि मे तादृग् यः कुर्यादौर्ध्वदैहिकम्॥ ४०॥ यस्य न स्यान्महाराज आर्द्धं मासिकषोडशम् । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः आरद्धशतैरपि॥ ४१॥

(किंतु) हे राजन्! मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्देवसे निष्कल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्कल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ॥ ३९॥ मुझे कोई सन्तान नहीं है, मेरा कोई सुद्धद् नहीं है, कोई बान्धव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी औध्वेदेंहिक किया करता॥ ४०॥ हे महाराज! (मृत्युके अनन्तर) जिस व्यक्तिके उद्देश्यसे घोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिये जाते, सैकड़ों श्राद्ध करनेपर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है अर्थात् दूर नहीं होता॥ ४१॥

<sup>\*</sup> देवार्षपनं हत्यं स्यात् पित्रवर्षं कव्यमेव च।

देवताओंके निधित्त प्रदान किया जानेवाला द्रव्य हथ्य तथा पितरोंके निधित्त प्रदान किया जानेवाला द्रव्य कव्य कहलाता है।

त्वमौध्वेदैहिकं कृत्वा पामुद्धर महीपते। वर्णानां चैव सर्वेकां राजा बन्धुरिहोच्यते॥ ४२॥ तन्मां तारय राजेन्द्र मणिरत्नं ददामि ते। वद्या मे सद्दिर्भ्यात् प्रेत्योनिश्च गच्छित॥ ४३॥ यद्या कार्यं त्वया वीर मम चेदिच्छिति प्रियम्। क्षुधातृषादिभिर्दुःखैः प्रेतत्वं दुःसहं मम॥ ४४॥ हे महाराज! आप मेरा औध्वेदैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कोजिये। (क्योंकि) इस लोकमें राजा सभी वर्णोंका बन्धु कहा जाता है॥ ४२॥ इसलिये हे राजेन्द्र! आप मेरा उद्धार कीजिये। (क्योंकि) इस लोकमें राजा सभी वर्णोंका बन्धु कहा जाता है॥ ४२॥ इसलिये हे राजेन्द्र! आप मेरा उद्धार कीजिये। में आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर! यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेतयोनिसे जैसे मुक्ति हो सके, वैसा आप करें। भूख-प्यास आदि दु:खोंके कारण यह प्रेतयोनि मेरे लिये दु:सह हो गयी है॥ ४३-४४॥

स्वादूदकं फलं चास्ति वनेऽस्मिञ्छीतलं शिवम्। न प्राप्नोमि क्षुधातोंऽहं तृषातों न जलं क्रिकित्॥ ४५॥ यदि मे हि भवेद्राजन् विधिनांरायणो महान्। तदग्रे वेदमन्त्रेश्च किया सर्वौध्वदिहिकी॥ ४६॥ तदा नश्यति मे नूनं प्रेतत्वं नाऽत्र संशयः। वेदमन्त्रास्तपोदानं दया सर्वत्र जनुषु॥ ४७॥ सच्छास्त्रश्रवणं विष्णोः पूजा सजनसंगतिः। प्रेतयोनिविनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम्॥ ४८॥ इस वनमें सुन्दर स्वादवाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्याससे पीड़ित हैं। मुझे जल और फलको प्राप्ति नहीं हो पातो॥ ४५॥ हे राजन्! यदि मेरे उद्देश्यसे यथाविधि नारायणबलि की जाय उसके यन वेदमन्त्रीत नया मेरी सभी औष्ट्येंदिकिक विष्ण सम्यन्त की जाय तो निश्चित ही मेरा

STATE BOOK

1.0

प्रतत्व नष्ट हो जायगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेदके मन्त्र, तप, दान और सभी प्राणियोंमें दया, सत्-शास्त्रोंका श्रवण, भगवान् विष्णुको पूजा और सञ्जनोंकी संगति—ये सब प्रेतयोनिके विनाशके लिये होते हैं॥ ४६—४८॥

अतो वश्यामि ते विष्णुपूजां प्रेतत्वनाशिनीम्।

सुवर्णद्वयमानीय सुवर्णं न्यायसंचितम्। तस्य नारायणस्यैकां प्रतिमां भूप कल्पयेत्॥४९॥

पीतवस्त्रयुगच्छन्नां सर्वाभरणभूविताम्। स्नायितां विविधेस्तोयैरिधवास्य यजेन्ततः॥५०॥

इसिलये में आपसे प्रेतत्वको नष्ट करनेवाली विष्णुपूजाको कहुँगा। हे राजन्! न्यायोपार्जित दो सुवर्ण
(३२ माशा) भारका सोना लेकर उससे नारायणको एक प्रतिमा बनवाये, जिसे विविध पवित्र जलोंसे स्नान कराकर दो

पीले वस्त्रोंसे विष्टित करके सभी अलङ्कारोंसे विभूषितकर अधिवासित करे, तदनन्तर उसका पूजन करे॥४९-५०॥

पूर्वे तु श्रीधरं तस्य दक्षिणे मधुमुद्रनम्। पश्चिमे वामनं देवमुत्तरे च गदाधरम्॥५१॥

मध्ये पितामहं चैव तथा देवं महेश्वरम्। पूजयेच्च विधानेन गन्धपुष्पादिभिः पृथक्॥५२॥

ततः प्रदक्षिणीकृत्य वहाँ सन्तर्थं देवताः। घृतेन दक्ष्मा क्षीरेण विश्वदेवांश्च तर्पयेत्॥५३॥

उस प्रतिमांके पूर्वभागमें श्रीधर, दिक्षणमें मधुसूदन, पश्चिममें वामन और उत्तरमें गदाधर, मध्यमें

पितामहं ब्रह्मा तथा महादेव शिवकी स्थापना करके गन्ध-पृथ्मादि द्रव्योंके द्वारा विधि-विधानसे पृथक्-

प्रेतके लिये घटका दान करे॥ ५६॥

पृथक् पूजन करे॥ ५१-५२॥ उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्निमें (हवन करके) देवताओंकी तृप्त करके घृत, दिध तथा दूधसे विश्वेदेवोंकी तृप्त करे॥ ५३॥

ततः स्नातो विनीतात्मा यजमानः समाहितः। नारायणाग्ने विधिवत्स्वां क्रियामौर्ध्वदैहिकीम्॥५४॥ आरभेत यथाशास्त्रं क्रोधलोभविवर्जितः। कुर्याच्य्राद्धानि सर्वाणि वृषस्योत्सर्जनं तथा॥५५॥ ततः पदानि विग्रेभ्यो दद्धाच्चैव त्रयोदश। शब्यादानं प्रदत्त्वा च घटं प्रेतस्य निर्वपेत्॥५६॥ तदनन्तर समाहित चित्तवाला यजमान स्नान करके नारायणके आगे विनीतात्मा होकर विधिपूर्वक मनमें संकल्पित औध्वदिहिक क्रियाका आरम्भ करे॥५४॥ इसके बाद क्रोध और लोभसे रहित होकर शास्त्र-विधिसे सभी श्राद्धोंको करे तथा वृषोत्सर्ग करे॥५४॥ तदनन्तर ब्राह्मणोंको तेरह पददान करे, फिर शय्यादान देकर

#### राजांबाच

कथं प्रेतघटं कुर्याद् दद्यात् केन विधानतः। ब्रूहि सर्वानुकम्पार्थं घटं प्रेतविमुक्तिदम्॥ ५७॥ राजाने कहा— (हे प्रेत!) किस विधानसे प्रेतघटका निर्माण करना चाहिये और किस विधानसे उसका दान

\* स्त्र (छाता), उपानह (जुता), वस्त्र, मुद्रिका (अँगूठी), कमण्डलु, झसन, पञ्चपात्र—ये सात वस्तुर्यं पद कही गयी हैं। दण्ड, तामपात्र,

#### MARKET BEREIT

93

करना चाहिये। सभी प्राणियोंके ऊपर अनुकम्भा करनेके हेतुसे प्रेतोंको मुक्ति दिलानेवाले प्रेतघट-दानके विषयमें बताइये॥ ५७॥

#### प्रेत उवाच

साधु पृष्टं महाराज कथयामि निबोध ते । प्रेतत्वं न भवेद्येन दानेन सुदृदेन च ॥ ५८ ॥ दानं प्रेतघटं नाम सर्वाऽशुभविनाशकम् । दुर्लभं सर्वलोकानां दुर्गतिक्षयकारकम् ॥ ५९ ॥ सन्तमहाटकमयं तु घटं विधाय ब्रह्मेशकेशवयुतं सह लोकपालैः । क्षीराज्यपूर्णविवरं प्रणिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तव दानशतैः किमन्दैः ॥ ६० ॥

प्रेतने कहा—हे महाराज! आपने ठीक पूछा है, जिस सुदृढ दानसे प्रेतत्व नहीं होता है, उसे मैं कहता हैं, आप ध्यानसे सुनें ॥ ५८ ॥ प्रेतघटका दान, सभी प्रकारके अमङ्गलींका विनाश करनेवाला, सभी लोकोंमें दुर्लभ और दुर्गतिको नष्ट करनेवाला है ॥ ५९ ॥ ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुसहित लोकपालींसे युक्त तपाये हुए सोनेका एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदिसे पूरा भरकर, भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणको दान करे। (इसके अतिरिक्त) तुम्हें अन्य सैकड़ों दानोंको देनेको क्या आवश्यकता?॥ ६० ॥

ब्रह्मा मध्ये तथा विष्णुः शङ्करः शङ्करोऽव्ययः । प्राच्यादिषु च तत्कण्ठे लोकपालान् क्रमेण तु ॥ ६१ ॥ सम्पूज्य विधिवद् राजन् धूपैः कुसुमचन्दनैः । ततो दुग्धाऽऽन्यसहितं घटं देयं हिरण्मयम् ॥ ६२ ॥ सर्वदानाधिकं चैतन्महापातकनाशनम् । कर्तव्यं श्रद्धया राजन् प्रेतत्वविनिवृत्तये ॥ ६३ ॥

हे राजन्! उस घटके मध्यमें ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करनेवाले अविनाशी शङ्करकी स्थापना करे एवं घटके कण्ठमें पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः लोकपालोंका आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चन्दन आदिसे विधिवत् पूजा करके दूध और घीके साथ उस हिरण्यमय घटका (ब्राह्मणको) दान करना चाहिये॥ ६१-६२॥ हे राजन्! प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये सभी दानोंमें श्रेष्ठ और महापातकोंका नाश करनेवाले इस दानको श्रद्धापूर्वक करना चाहिये॥ ६३॥

श्रीमगवानुवाच

एवं संजल्पतस्तस्य प्रेतेन सह काञ्चयः। सेनाऽऽजगामानुषदं हस्त्यश्वरथसंकुला॥६४॥
ततो वले समायाते दस्या राज्ञे महामणिम्। नमस्कृत्य पुनः प्रार्थ्य प्रेतोऽदर्शनमेयिवान्॥६५॥
श्रीभगवान्ने कहा—हे कश्यपपुत्र मरुड! प्रेतके साथ इस प्रकार बातचीत हो हो रही थी कि उसी समय
हाथी, घोड़े आदिसे व्याप्त राजाको सेना पीछेसे वहाँ आ गयी॥६४॥ सेनाके आनेके बाद राजाको महामणि
देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः (अपने उद्धारके लिये और्ध्वदैहिक क्रिया करनेकी) प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य
हो गया॥६५॥

न्यापने वनान् विनिष्कार्य गजापि स्वपरं छ्यौ। स्वपरं च समासाद्य तत्सवै प्रेतभाषितम्॥६६॥

#### Complete Spinish

चकार विधिवत् पक्षित्रौध्वेदैहिकजं विधिम्। तस्य पुण्यप्रदानेन प्रेतो मुक्तो दिवं ययौ॥६७॥
हे पिक्षन्! (तदनन्तर) उस वनसं निकलकर राजा भी अपने नगरको चला गया और अपने नगरमें पहुँचकर
प्रेतके द्वारा बताये हुए वचनोंके अनुसार उसने विधि-विधानसे औध्वेदैहिक क्रियाका अनुष्ठान किया। उसके
पुण्यप्रदानसे मुक्त होकर प्रेत स्वर्गको चला गया॥६६-६७॥

श्राद्धेन परदत्तेन गतः प्रेतोऽपि सद्गितम्। किं पुनः पुत्रदत्तेन पिता वातीति चाद्धुतम्॥६८॥ इतिहासिममं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्य यः। न तौ प्रेतत्वमायातः पापाचारयुताविष॥६९॥ इति गरुडपुराणे सारोद्धारे बधुवाहन्त्रोतसंस्कारो नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥

जब दूसरेके द्वारा दिये हुए श्राद्धसे प्रेतकी सद्गति हो गयी तो फिर पुत्रके द्वारा प्रदत्त श्राद्धसे पिताकी सद्गति हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य ॥ ६८ ॥ इस पुण्यप्रद इतिहासको जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारोंसे युक्त होनेपर भी प्रेतत्वको प्राप्त नहीं होते ॥ ६९ ॥

॥ इस प्रकार गरूहपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'वधुवाहनप्रेतसंस्कार' नामक सातवी अध्याय पूरा हुआ 🛮 ७ ॥

## आठवाँ अध्याय

## आतुरकालिक ( मरणकालिक ) दान एवं मरणकालमें भगवनाम-स्मरणका माहात्म्य, अष्टमहादानोंका फल तथा धर्माचरणकी महिमा

गरु अवाच

आमुष्मिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम। कर्तव्या सा यथा पुत्रैस्तथा च कथ्य प्रभो ॥ १ ॥
गुरु जीने कहा—हे प्रभो ! पुण्यात्माओंको सारी पारलीकिक क्रियाओंके सम्बन्धमें मुझे बताइये । पुत्रोंको जिस
प्रकार वह क्रिया करनी चाहिये, उसे उसी प्रकार कहिये ॥ १ ॥

#### श्रीभगवानुवाच

साधु पृष्टं त्वया ताश्यं मानुषाणां हिताय वै। धार्मिकाहं च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते॥ २ ॥
सुकृती वार्धके दृष्टा शरीरं व्याधिसंयुतम्। प्रतिकृत्तान् ग्रहांश्चैव प्राणधोषस्य चाश्रुतिम्॥ ३ ॥
तदा स्वमरणं ज्ञात्वा निर्भयः स्यादतन्त्रितः । अज्ञातज्ञातपापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्॥ ४ ॥
श्रीभगवान्ने कहा—हे ताक्ष्यं! मनुष्येके हितकां दृष्टिसे आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्यके लिये
कर्णकेत्वा के कर्ण के समाचर विकास कर्णक स्थानिक समाचरेत्। ३ "पण्यास्य स्थित वड़ा वड़ावस्थाके प्राप्त होनेपर अपने शरीरको व्याधिग्रस्त

वेडिवेदी कांप्यांच

19

तथा ग्रहोंको प्रतिकूलताको देखकर और प्राणवायुके नाद न सुनायी पड़नेपर अपने मरणका समय जानकर निर्पय हो जाय और आलस्यका परित्याग कर जाने-अनजाने किये यथे पापोंके विनाशके लिये प्रायश्चित्तका आचरण करे ॥ ३-४ ॥

यदा स्यादातुरः कालस्तदा स्नानं समारभेत्। पूजनं कारयेद्विष्णोः शालग्रामस्वरूपिणः॥ ५॥ अर्थयेद्रस्यपुष्पेश्च कुंकुमैस्तुलसीदलैः। धूपैदींपैश्च नैवेद्यैर्बहुभिमोंदकादिभिः॥ ६॥ दस्ता च दक्षिणां विग्रात्रैवेद्यादेव भोजयेत्। अष्टाक्षरं जपेन्मन्तं द्वादशाक्षरमेव च॥ ७॥ वस स्थानस्य स्थापन्तः वो स्था वो सार काने शालग्रामका भागार विश्वानी एक उपने ॥ ॥

जब आतुरकाल उपस्थित हो जाय तो स्नान करके शालग्रामस्वरूप भगवान् विष्णुकी पूजा कराये॥५॥ गन्ध, पुष्प, कुंकुम, तुलसीदल, धूप, दोप तथा बहुत-से मोदक आदि नैवेद्योंको समर्पित करके भगवान्की अर्चा करे॥६॥ और विश्रोंको दक्षिणा देकर नैवेद्यका हो भोजन कराये तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर - मन्त्रका जप करे॥७॥

संस्मरेच्छ्रणुयाच्यैव विष्णोर्नाम शिवस्य च। हरेनाम हरेत् पापं नृणां श्रवणगोचरम्॥ ८॥ रोगिणोऽन्तिकमासाद्य शोचनीयं न बान्धवैः। स्मरणीयं पवित्रं मे नामधेयं मुहुर्मुहुः॥ ९॥ भगवान् विष्णु और शिवके नामका स्मरण करे और सुने, भगवान्का नाम कानोंसे सुनाई पहनेपर वह मनुष्यके पापको नष्ट करता है॥ ८॥ रोगीके समीय आकर बान्धवोंको शोक नहीं करना चाहिये। प्रत्युत मेरे पवित्र नामका

१, ॐ नमी नासक्यादः

बार-बार स्मरण-कीर्तन करना चाहिये॥९॥

मत्त्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः। रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की तथैव छ॥ १०॥ एतानि दश नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः। समीपे रोगिणो बूयुबांन्धवास्ते प्रकीर्रिताः॥ ११॥ कृष्णोति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते। तस्य भस्मीभवन्त्याशु महापातककोटयः॥ १२॥

विद्वान् व्यक्तिको मत्स्य. कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और किल्क —इन दस नामोंका सदा स्मरण-कीर्तन करना चाहिये। जो व्यक्ति रोगरेके समीप उपर्युक्त नामोंका कीर्तन करते हैं, वे ही उसके सच्चे बान्धव कहे गये हैं॥१०-११॥ 'कृष्ण' यह मङ्गलमय नाम जिसको वाणीसे उच्चरित होता है, उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं॥१२॥

ग्नियमाणो हरेनांम गृणन् पुत्रोपचारितम्। अजामिलोऽध्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्॥ १३॥ हरिर्हरित पापानि दुष्टचित्तरिप स्मृतः। अनिच्छवापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥ १४॥ हरेनांग्नि च या शक्तिः पापनिर्हरणे द्विज। तावत्कर्तुं समयों न पातकं पातकी जनः॥ १५॥ मरणासन्न अवस्थामें अपने पुत्रके बहानेसे 'नारायण' नाम लेकर अजामिल भी भगवद्धामको ग्राप्त हो गया तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान्कं नामका उच्चारण करनेवाले हैं, उनके विषयमें क्या कहनाः।॥ १३॥ दृष्तित

आठवा अध्याय

77

चित्तवृत्तिवाले व्यक्तिके द्वारा भी स्मरण किये जानेपर भगवान् उसके समस्त पापोंको नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करनेपर अग्नि जलाता ही है।। १४॥ हे द्विज! (वासनाके सहित) पापोंका समूल विनाश करनेकी जितनी शक्ति भगवान्के नाममें है, पातकी मनुष्य उतना पाप करनेमें समर्थ ही नहीं है।। १५॥ किङ्करेभ्यो यम: प्राह नयध्वं नास्तिकं जनम्। नैवानवत भो दूता हरिनामस्मर्र नरम्।। १६॥

अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं अनकीनायकं रामचन्द्रं भजे॥ १७॥ कमलनयन वासुदेव विष्णो धरणिधराच्युत शङ्कचक्रपाणे। शरणिमतीरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तानपापान्॥ १८॥ तानानयध्यमसतो विमुखान्मुकुन्दपादारविन्दमकरन्दरसादजस्त्रम्। निष्किञ्चनैः परमहंसकुलै रसजैर्जुष्टाद्गृहे निरयवर्त्यनि बद्धतृष्णान्॥ १९॥

यमदेव अपने किङ्करोंसे कहते हैं—हे दूतो! हमारे पास नास्तिकजनोंको ले आया करो। भगवान्के नामका स्मरण करनेवाले मनुष्योंको मेरे पास मत लाया करो॥ १६॥ (क्योंकि) मैं (स्वयं) अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हिर, श्रोधर, माधव, गोपिकावल्लभ, जानकीनायक रामचन्द्रका भजन करता हूँ॥ १७॥ हे दूतो! जो व्यक्ति हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणिधर, हे अच्युत, हे शङ्कुचक्रपाणि! आप मेरे शरणदाता हों—ऐसा

<sup>।</sup> ये दम भगवरनके प्रमान अवनय कहे एवं है।

कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियोंको तुम दूरसे ही छोड़ देना॥ १८॥ (है दूतो!) जो निष्किञ्चन और रसज परमहंसोंके द्वारा निरन्तर आस्वादित भगवान् मुकुन्दके पादारविन्द-मकरन्द-रससे विमुख हैं (अर्थात् भगवद्धक्तिसे विमुख हैं) और नरकके मूल गृहस्थीके प्रपञ्चमें तृष्णासे बद्ध हैं, ऐसे असत्पुरुषोंको मेरे पास लाया करो॥ १९॥

जिह्ना न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरित तच्चरणारिवन्दम्। कृष्णाय नो नमित यस्त्रिर एकदापि तानानयष्ट्यमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान्॥२०॥ तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसाम्। महतामपि पक्षीन्द्र विद्ध्यैकान्तिकनिष्कृतिम्॥ २१॥

जिनकी जिह्ना भगवान्के गुण और नामका कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान्के चरणारिवन्दका स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान्को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णुके (आराधना-उपासना आदि) कृत्योंसे रहित असत्पुरुषोंको (भेरे पास) ले आओ॥२०॥ इसलिये हे पक्षीन्द्र! जगत्में मङ्गल-स्वरूप भगवान् विष्णुका कोर्तन ही एकमात्र महान् पापोंके आत्यन्तिक और ऐकान्तिक निवृत्तिका प्रायिश्वत है—ऐसा जानो॥२१॥

प्राथशितानि चीर्णानि नारायणपराङ्गुखम्। न निष्पुननित दुर्बुद्धिं सुराकुम्भियवापगाः॥ २२॥ कृष्णानाम्ना न नरकं पश्यित गतिकिल्बिषाः। यमं च तद्धदांश्चैव स्वप्नेऽपि न कदाचन॥ २३॥ ज्ञानायण्यं प्रसङ्ग्रेषु रहनेवाले व्यक्तियोंके द्वार किने एते प्रायश्चिताचरण भी दुर्बुद्धि प्राणीको उसी

व्यक्तवं क्रम्बवं

808

प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मंदिरासे भरे घटको गङ्गाजी-सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकतीं॥२२॥ भगवान् कृष्णके नहमस्मरणसे पाप नष्ट हो जानेके कारण जीव नरकको नहीं देखते और स्वप्रमें भी कभी यम तथा यमदृतोंको नहीं देखते॥२३॥

मांसास्थिरक्तवत्काये वैतरण्यां पतेत्र सः। योऽने दद्याद् द्विजेभ्यश्च<sup>1</sup> नन्दनन्दनगामिति॥ २४॥ अतः स्मरेन्महाविष्णोर्नाम पापौधनाशनम्। गीतासहस्त्रनामानि पठेद्वा शृणुयादिष॥ २५॥ एकादशीवर्तं गीता गङ्गाम्बु तुलसीदलम्। विष्णोः पादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानि सः॥ २६॥ ततः संकल्पयेदत्रं सघृतं च सकाञ्चनम्। सवत्सा थेनवो देयाः श्रोत्रियाय द्विजातये॥ २७॥ अन्ते जनो यद्दाति स्वल्पं वा यदि वा वहु। तदक्षयं भवेत् ताश्च्यं यत्पुत्रश्चानुमोदते॥ २८॥ जो व्यक्ति अन्तकालमें नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण जिसके पौछे चलते हैं, ऐसी गायको ब्राह्मणोंको दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्तसे परिपूर्ण वैतरणी नदीमें नहीं गिरता अथवा जो मृत्युके समयमें 'नन्दनन्दन' इस प्रकारकी वाणी (भगवन्ताम)-का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्तसे पूर्ण वैतरणीक्तपी शरीरको प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता अर्थात् मुक्त हो जाता है॥ २४॥ अतः प्रापोंके समूहको नष्ट करनेवाले

१. दौतोंके दो बार निकलनेके कारण इनकी 'द्विज' संज्ञा है। यहाँ द्विजेभ्य:का अर्थ दौतोंके उच्चारण होनेकाले शब्द 'मन्दनन्दन' से है और 'गाम्' का तात्पर्व वाणीसे है।

महाविष्णुके नामका स्मरण करना चाहिये अथवा गीता या विष्णुसहस्रनामका पठन अथवा त्रवण करना चाहिये॥ २५॥ एकादशीका व्रत, गीता, गङ्गाजल, तुलसीदल, भगवान् विष्णुकाः चरणामृत और नाम—ये मरणकालमें मुक्ति देनेवाले हैं॥ २६॥ इसके बाद घृत और सुवर्णसहित अन्नदानका संकल्प करे। श्रोत्रिय द्विष (वेदपाठी बाह्मण)-को सक्त्सा गौका दान करे॥ २७॥ हे तार्क्य! जो मनुष्य अन्तकालमें थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है॥ २८॥

अन्तकाले तु सत्पुत्रः सर्वदानानि दापयेत्। एतदर्थं सुतो लोके प्रार्थ्यते धर्मकोविदैः॥ २९॥ भूमिष्ठं पितरं दृष्टा अधॉन्मीलितलोचनम्। पुत्रैस्तृष्णा न कर्तव्या तद्धने पूर्वसंचिते॥ ३०॥ स तद्दाति सत्पुत्रो यावजीवत्यसौ चिरम्। अतिवाहस्तु तन्मार्गे दुःखं न लभते यतः॥ ३९॥ सत्पुत्रको चाहिये कि अन्तकालमें सभी प्रकारका दान दिलाये, लोकमें धर्मज पुरुव इसीलिये पुत्रके लिये प्रार्थना करते हैं॥ २९॥ भूमिपर स्थित, आधी आँख मूँदे हुए पिताको देखकर पुत्रोंको उनके द्वारा पूर्व-संचित धनके विषयमें तृष्णा नहीं करनी चाहिये॥ ३०॥ सत्पुत्रके द्वारा दिये गये दानसे जनतक उसका पिता जीवित हो तबतक और (फिर मृत्युके अनन्तर) आतिवाहिक शरीरसे भी परलोकके मार्गमें वह दुःख नहीं उपन करना॥ ३१॥

COLUMN TO SERVICE

803

आतुरं चोपरागे च द्वयं दानं विशिष्यते । अतोऽवश्यं प्रदातव्यमष्टदानं तिलादिकम् ॥ ३२ ॥ तिला लोहं हिरण्यं च कार्णसो लक्षणं तथा । सप्तधान्यं क्षितिर्गावो होकैकं पावनं स्मृतम् ॥ ३३ ॥ आतुरकाल और ग्रहणकाल—इन दोनों कालोंमें दियं गये दानका विशेष महत्त्व हैं, इसलिये तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिये ॥ ३२ ॥ तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य , भूमि और गौ—इनमेंसे एक-एकका दान भी पवित्र करनेवाला है ॥ ३३ ॥

प्तदष्टमहादानं महापानकनाशनम् । अन्तकाले प्रदातव्यं शृणु तस्य च सत्फलम् ॥ ३४॥

मम स्वेदसमुद्धृताः पवित्रास्त्रिविधास्तिलाः । असुरा दानवा दैत्यास्तृप्यन्ति तिलदानतः ॥ ३५॥

तिलाः श्वेतास्त्रधा कृष्णा दानेन कपिलास्तिलाः । संहरन्ति त्रिधा पापं वाङ्मनःकायसंचितम् ॥ ३६॥

यह अष्ट महादान महापातकोंका नाश करनेवाला है। अतः अन्तकालमें इसे देना चाहिये। इन दानोंका जो उत्तम फल है उसे सुनो—॥ ३४॥ तीनों प्रकारके पवित्र तिल मेरे पसीनेसे उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिलदानसे तृम होते हैं॥ ३५॥ श्रेत, कृष्ण तथा कपिल (भूरे) वर्णके तिलका दान वाणी, मन और शरीरके द्वारा किये गये त्रिविध पापोंको नष्ट कर देता है॥ ३६॥

लीहदानं च दातव्यं भूमियुक्तेन पाणिना । यभसीमां न चाप्नोति न इच्छेत् तस्य वर्त्मीन ॥ ३७॥

धान, जौ, गेहैं, भूँग, ठढ़द, काकुन या कैंगुनी और सातवों चना—ये ससधान्य कहें गये हैं।

कुठारो मुसलो दण्डः खड्गश्च छुरिका तथा। शस्त्राणि यमहस्ते च निग्रहे पापकर्मणाम्॥ ३८॥ दानमेतदुदाहतम् । तस्मादद्याङ्गोहदानं यमलोके सुखावहम् ॥ ३९॥ संतुष्ट्रमे लोहेका दान भूमिमें हाथ रखकर देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह जीव यमसीमाको नहीं प्राप्त होता और यममार्गमें नहीं जाता॥ ३७॥ पाप-कर्म करनेवाले व्यक्तियोंका निग्रह करनेके लिये यमके हाथमें कुल्हाड़ी, मूसल, दण्ड, तलवार 🚃 छुरी—शस्त्रके रूपमें रहते हैं ॥ ३८ ॥ यमराजके आयुधोंको संतुष्ट करनेके लिये यह (लोहेका) दान कहा गया है। इसलिये यमलोकमें सुख देनेवाले लोहदानको करना चाहिये॥३९॥ श्यामसूत्रश्च शण्डामकोऽप्यदुम्बरः। शेषम्बलो महादूता लोहदानात् सुखप्रदाः॥ ४०॥ उरण: शृणु ताक्ष्यं परं गुद्धां दानानां दानमुत्तमम्। दत्तेन तेन तुष्यन्ति भूर्भुव:स्वर्गवासिन:॥४१॥ ऋषयो देवा धर्मराजसभासदाः। स्वर्णदानेन संतुष्टा भवन्ति वरदायकाः॥ ४२॥ तस्माद् देयं स्वर्णदानं ग्रेतोद्धरणहेतवे । न याति यमलोकं स स्वर्गतिं तात गच्छति ॥ ४३ ॥ उरण, श्यामसूत्र, शण्डामर्क, उदुम्बर, शेषम्बल नामक (यमके) महादूत लोहदानसे सुख प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ ४० ॥ हे ताक्ष्य ! परम गोपनीय और दानोंमें उत्तम दानको सुनो, जिसके देनेसे भूलोक (पृथ्वी), भुवलॉक (अन्तरिक्ष) और स्वर्गलोकके निवासी (अर्थात् मनुष्य, भूत-प्रेत तथा देवगण) संतुष्ट होते हैं ॥ ४१ ॥ ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराजके सभासद—स्वर्णदानसे संतुष्ट होकर **वर प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ ४२ ॥ इसलिये पेतके** जनगरे

आठवाँ 📖

tou

लिये स्वर्णदान करना चाहिये। हे तात । स्वर्णका दान देनेसे जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्णकी प्राप्त होती है।। ४३॥ चिरं वसेत् सत्यलोके ततो राजा भवेदिह । रूपवान् धार्मिको वाग्मी श्रीमानतुलविक्रमः ॥ ४४॥ कार्पांसस्य च दानेन दूतेभ्यो न भयं भवेत् । लवणं दीयते यच्च तेन नैव भयं यमात्॥ ४५॥ अयोलवणकार्पांसितलकाञ्चनदानतः । चित्रगुप्तादयस्तुष्टा यमस्य पुरक्षासिनः ॥ ४६॥ बहुत कालतक वह जीव सत्यलोकमें निवास करता है, तदनन्तर इस लोकमें रूपवान्, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान् और अतुल पराक्रमी राजा होता है॥ ४४॥ कपासका दान देनेसे यमदृतोंसे भय नहीं होता, लवणका दान देनेसे यमसे भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्णके दानसे यमपुरके निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं॥ ४५-४६॥

सप्तधान्यप्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत्। तुष्टा भवित येऽन्येऽपि तिषु द्वारेष्वधिष्ठिताः॥ ४७॥ व्रीहयो यवगोधूमा मुद्गा माषाः प्रियङ्गवः। चणकाः सप्तमा द्रेयाः सप्तधान्यमुदाहृतम्॥ ४८॥ योचर्ममात्रं वसुधा दत्ता पात्रे विधानतः। पुनाति ब्रह्महत्याया दृष्ट्रमेतन्युनीश्वरैः॥ ४९॥ न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्यदानाद् विनश्यति। राज्ये कृतं महापापं भूमिदानाद्विलीयते॥ ५०॥ पृथ्ववीं सस्यसम्पूर्णां यो ददाति द्विजातये। स प्रयातीन्द्रभुवने पूज्यमानः सुरासुरैः॥ ५१॥ सप्तधान्य प्रदान करनेसे धर्मराज और यमपुरके तीनों द्वारोपर रहनेवाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्त हो जाते

हैं॥ ४७॥ धान, जो, गेहूँ, मूँग, उड़द, काकुन या कँगुनो और सातवीं चना—ये सप्तधान्य कहे गये हैं॥ ४८॥ जो व्यक्ति गोचर्नमात्र\* भूमि विधानपूर्वक सत्यात्रको देता है, वह ब्रह्महत्याक पापसे मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, ऐसा मुनीश्वरीने देखा है॥ ४९॥ राज्यमें किया हुआ अर्थात् राज्यसंचालनमें राजासे होनेवाला महापाप न ब्रतीसे, न तीर्थसेवनसे और न अन्य किसी दानसे नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमिदानसे ही विलोन होता है॥५०॥ जो व्यक्ति ब्राह्मणको धान्यपूर्ण पृथिवीका दान करता है, वह देवताओं और असुरीसे पूजित होकर इन्द्रलोकमें जाता है॥५१॥

काश्यय । पृथिवीदानजं पुण्यमहन्यहनि वर्धते ॥ ५२ ॥ स्युरन्यदानानि अत्यल्यफलदानि भूमिं नो ददाति द्विजातये । स नाप्नोति कुटीं ग्रामे दिरद्री स्याद्भवे भवे ॥ ५३ ॥ यो भूत्वा भूमिपो भूपतित्वाभिमानतः। निवसेन्नस्के यादच्छेषो धारयते धराम्॥५४॥ अदानाद्धिमदानस्य प्रदापयेत् । अन्येषां भूमिदानार्थं गोदानं कथितं मया॥५५॥ तस्माद्भूमीश्वरो भूमिदानमेव प्रदाययेत्। ऋणधेनुं ततो दत्त्वा मोक्षधेनुं प्रदाययेत्॥५६॥ सद्रधेन् ततोऽन्तधेनुदत्तिव्या खग । तारयन्ति नरं गावस्त्रिविधाच्यैव पातकात्॥ ५७॥ विशेषविधिना दद्याद्वैतरणीं

#### आठवाँ अध्याय

800

है गरुड। अन्य दानोंका फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वीदानका पुण्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है॥५२॥
भूमिका स्वामो होकर भी जो ब्राह्मणको भूमि नहीं देता, वह (जन्मान्तरमें) किसी ग्राममें एक कुटियातक भी
नहीं प्राप्त करता और जन्म-जन्मान्तरमें अर्थात् प्रत्येक जन्ममें दिर्द्ध होता है॥५३॥ भूमिका स्वामी होनेके
अभियानमें जो भूमिका दान नहीं करता, वह तबतक नरकमें निवास करता है, जबतक शेषनाग पृथ्वीको धारण
करते हैं॥५४॥ इसलिये भूमिके स्वामीको भूमिदान करना हो चाहिये। अन्य व्यक्तियोंके लिये भूमिदानके स्थानपर
मैंने गोदानका विधान किया है॥५५॥ इसके बाद अनन्तधेनुका दान करना चाहिये और रुद्रधेनु देनी चाहिये।
तदनन्तर ऋणधेनु देकर मोक्षधेनुका दान करना चाहिये॥५६॥ हे खग! विशेष विधानपूर्वक वैतरणीधेनुका दान
करना चाहिये।\* (दानमें दी गयी) गाँएँ मनुष्यको त्रिविध (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यारिमक तापों तथा
कायिक, वाचिक एवं मानसिक) पापोंसे मुक्त करती हैं॥५७॥

बालत्वे यच्य कौमारे यत्यापं याँवने कृतम्। वयःपरिणतौ यच्च यच्च जन्मान्तरेष्विप्॥५८॥ यत्रिशायां तथा प्रातर्थन्मध्याह्मपराह्मयोः। सन्ध्ययोर्थत्कृतं पापं कायेन मनसा गिरा॥५९॥ दत्त्वा थेनुं सक्द्वापि कपिलां क्षीरसंयुताम्। सोपस्करां सवत्सां च तपोवृत्तसमन्विते॥६०॥

<sup>•</sup> ससं अने वृष्क्रीको यह निष्ठन्यजन्तिः । तद् गोवर्गेनि विख्यातं दनं सर्वाधनाशनम् ॥ (भविष्यः २) ३। २। २५) सी गार्थे और एक वैल जितनी भूमियर स्वतन्त्ररूपसे रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तारवाली भूमि गोचर्म कहलाती है । इसका दान समस्त पार्थोका नक्षा करनेवाली है ।

<sup>&</sup>quot; अष्टदानमें दी जानेवाली गाय अन्तधेनु, मृत्युके दु:खको दूर करनेके लिये दो जानेवाली गाय रुद्रधेनु, ज्ञात-अज्ञात ऋणको पुष्टिके लिये ऋणधेनु, मुक्तिके लिये दी जानेवाली गाय मोक्षधेनु तथा वैहरणीको पर करनेवाली वैहरणीधेनु कही जाती है।

ब्राह्मणे वेदविदुषे सर्वपापै: प्रमुच्यते। उद्धरेदन्तकाले सा दातारं पापसंचयात्॥ ६१॥

वाल्यावस्थामें, कुमारावस्थामें, युवावस्थामें, वृद्धावस्थामें अथवा दूसरे जन्ममें, रातमें, प्रात:काल, मध्याह, अपराह और दोनों संध्याकालोंमें शरीर, मन और वाणीसे जो-जो पाप किये गये हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचारसे युक्त वेदिवद् ब्राह्मणको उपस्करयुक्त (दानसामग्रीसहित) सबत्सा और दूध देनेवालो कपिला गौके एक बार दान देनसे नष्ट हो जाते हैं। दानमें दो गयो वह गो अन्तकालमें गोदान करनेवाले व्यक्तिका संचित पापीसे उद्धार कर देती है॥५८—६१॥

एका गौ: स्वस्थितितस्य ह्यातुरस्य च गो: शतम्। सहस्रं प्रियमाणस्य दत्तं चित्तविवर्जितम्॥६२॥
मृतस्यैतत् पुनर्लक्षं विधिपृतं च तत्समम्। तीर्थपात्रसमोपेतं दानमेकं च लक्षधा॥६३॥
स्वस्थितितावस्थामें दी गयी एक गौ, आतुरावस्थामें दी गयी सौ गौ और मृत्युकालमें चित्तविवर्जित व्यक्तिके
द्वारा दी गयी एक हजार गौ तथा मरणोत्तरकालमें दी गयो विधिपूर्वक एक लाख गौके दानका फल बराबर ही
होता है। (यहाँ स्वस्थावस्थामें गोदान करनेका विशेष महत्त्व बतलाया गया है।) तीर्थमें सत्पात्रको दो गयी एक
गौका दान एक लक्ष गोदानके तुल्य होता है॥६२-६३॥

पात्रे दत्तं च यहानं तल्लक्षगुणितं भवेत्। दातुः फलमननं स्यात्र पात्रस्य प्रतिग्रहः॥ ६४॥ स्वाध्यायहोमसंयुक्तः परपाकविवर्जितः। रत्नपूर्णामपि महीं प्रतिगृह्य न तिप्यते॥ ६५॥

#### आठवाँ अध्याय

१०९



गरेदाम

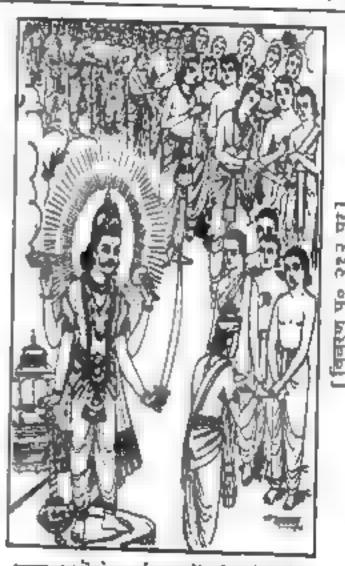

पुण्यात्माओंको चतुर्भुज रूपमें धर्मराजके दर्शन

विषशीतापही मन्त्रवही किं दोषभागिनी । अपात्रे सा च गौर्दत्ता दातारं नरकं नयेत्॥ ६६॥ कुलैकशतसंयुक्तं गृहीतारं तु पातयेत् । नापात्रे विदुषा देया ह्रात्मनः श्रेय इच्छता॥ ६७॥ एका ह्रोकस्य दातव्या बहुनां न कदाचन । सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्यासप्तमं कुलम्॥ ६८॥ कथिता या मया पूर्व तव वैतरणी नदी। तस्या ह्युद्धरणोपायं गोदानं कथयामि ते॥ ६९॥

सत्पात्रमें दिया गया दान लक्षगुना होता है। (उस दानसे) दाताको अनन्त फल प्राप्त होता है और (दान लेनेवाले) पात्रको प्रतिग्रह (दान लेने)-का दोष नहीं लगता॥६४॥ स्वाध्याय और होम करनेवाला तथा दूसरेके द्वारा पकाये गये अन्नको न खानेवाला अर्थात् स्वयंपाको ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वोका दान लेकर भी प्रतिग्रहदोषसे लिम नहीं होता॥६५॥ विष और शोतको नष्ट करनेवाले मन्त्र और आग भी क्या दोषके भागी होते हैं? अपात्रको दी गयी वह गाँ दाताको नरक ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहीताको एक-सौ-एक पीढ़ीके पुरुषोंके सहित नरकमें गिराती है, इसलिये अपने कल्याणको इच्छा करनेवाले विद्वान् व्यक्तिको अपात्रको दान नहीं देना चाहिये। इह नहीं देन वाहिये। वह त ब्राह्मणोंको एक गाँ कदापि नहीं देनी चाहिये। वह गाँ यदि बेची गयी अथवा बाँटी गयी तो सात परेढ़ीतकके पुरुषोंको जला देती है॥६८॥ (हे खगेश्वर!) मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदीके विषयमें कहा था, उसे पार करनेके उपायभूत (वैतरणी) गोदानके विषयमें मैं तुमसे कहता हूँ—॥६९॥

आठवा अध्याय

111

कृष्णां वा पाटलां वाऽपि धेनुं कुर्यादलंकृताम् । स्वर्णभृङ्गीं रौप्यखुरीं कांस्यपात्रोपदोहिनीम् ॥ ७० ॥ कृष्णवस्त्रयुगच्छत्रां कण्ठधण्टासमन्विताम् । कार्णसोपिर संस्थाप्य ताग्रपात्रं सर्वेलकम् ॥ ७१ ॥ यमं हैमं न्यसेत् तन्न लौहदण्डसमन्वितम् । कांस्यपात्रे घृतं कृत्वा सर्वं तस्योपिर न्यसेत् ॥ ७२ ॥ नाविमिक्षुमयीं कृत्वा पट्टसूत्रेण वेष्टयेत् । गर्तं विद्याय सजलं कृत्वा तस्मिन् क्षिपेत्तरीम् ॥ ७३ ॥ काले अथवा लाल रंगको गौको सोनंकी सींग, चाँदोंके खुर और काँसेके पात्रकी दोहनोंके सहित दो काले रंगकं वस्त्रोंसे आच्छादित करे । उसके कण्डमें घण्टा बाँधे तब कपासकं ऊपर वस्त्रसहित ताम्रपात्रको स्थापित करके वहाँ लोहदण्डमहित सोनंकी यममूर्ति भी स्थापित करे और काँसेके पात्रमें घृत रखकर यह सब ताम्रपात्रके ऊपर रखे। इंखको नाव वनाकर और रंशमी-सूत्रसे उसे वाँधकर, भूमिपर गृह्ना खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईखको नाव उसमें डाले॥ ७०—७३॥

तस्योपिर स्थितां कृत्वा सूर्यदेहसमुद्भवाम् । धेनुं संकल्पयेत् तत्र यथाशास्त्रविधानतः ॥ ७४ ॥ सालङ्काराणि वस्त्राणि बाह्मणाय प्रकल्पयेत् । पूजां कुर्याद्विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ७५ ॥ पुष्छं संगृह्य धेनोस्तु नावमाश्रित्य पादतः । पुरस्कृत्य ततो विप्रमिमं मन्त्रमुदीरयेत् ॥ ७६ ॥ उसके समीप सूर्यको देहसं उत्पन्न हुई धेनुको खड़ी करके शास्त्रोय विधिविधानके अनुसार उसके दानका संकल्प करे । ब्राह्मणोंको अलङ्कार और वस्त्रका दान दे तथा गन्ध, पुष्प, अक्षत आदिसे विधानपूर्वक (गौकी) पूजा करे ।

गौकी पूँछको पकड़ करके ईखको नावपर पैर रखकर ब्राह्मणको आगे करके इस मन्त्रको पढ़े—॥७४—७६॥
भवसागरमग्नानां शोकतापोर्मिदु:खिनाम्। त्राता त्वं हि जगन्नाध शरणागतवतसल॥७७॥
विद्यापुरूष द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर पहीसुर। सदिक्षणां मया दत्तां तुभ्यं वैतरणीं नमः॥७८॥
यममागे पहाघोरे तां नदीं शतयोजनाम्। तर्तुकामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः॥७९॥
हे जगन्नाध! हे शरणागतवत्सल! भवसागरमें हूबे हुए शोक-संतापको लहरोंसे दु:ख प्राप्त करते हुए जनींके
आपही रक्षक हैं। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! विष्णुरूप! भूमिदेव! आप मेरा उद्धार कीजिये। मैंने दिक्षणांके सहित यह
वैतरणी-रूपिणी गौ आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यममार्गमें सौ योजन विस्तारवाली
उस वैतरणी नदीको पार करनेकी इच्छासे आपको इस वैतरणीगौका दान देता हूँ। आपको नमस्कार
है॥७७—७९॥

धेनुके मां प्रतीक्षस्य यमद्वारमहापर्थ । उत्तारणार्थं देवेशि वैतरण्ये नमोऽस्तु ते॥८०॥ गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥८१॥ या लक्ष्मीः सर्वभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता । धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥८२॥ हित मन्त्रेश्च सम्प्रार्थ्य साझिलर्थेनुकां यमम् । सर्व प्रदक्षिणीकृत्य बाह्मणाय निवेदयेत्॥८३॥ हे वैतरणीधेनु । हे देवेशि । यमद्वारके महामार्गमें वैतरणी नदीको पर करानेके लिये आए मेरी प्रतीक्षा करना,

आठको अध्याव

€99

आपको नमस्कार है॥ ८० ॥ मेरे आगे भी गौएँ हों, मेरे पीछे भी गौएँ हों, मेरे हृदयमें भी गौएँ हों और मैं गौओंके मध्यमें निवास करूँ॥ ८१॥ जो लक्ष्मो सभी प्राणियोंमें प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवतामें प्रतिष्ठित हैं वे ही धेनुरूपा लक्ष्मीदेवी मेरे पापको नष्ट करें॥ ८२॥ इस प्रकार मन्त्रोंसे भलोभौति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यमकी प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणको प्रदान करे॥ ८३॥

एवं दद्याद्विधानेन यो गां वैतरणीं खगः स याति धर्मधार्गेण धर्मराजसभानते॥ ८४॥ स्वस्थावस्थशरीरे तु वैतरण्यां वतं चरेत्। देया च विदुषा धेनुस्तां नदीं तर्तुमिच्छता॥ ८५॥ सा नायाति महामार्गे गोदानेन नदी खगः। तस्मादवश्यं दातव्यं पुण्यकालेषु सर्वदा॥ ८६॥ गङ्गादिसर्वतीर्धेषु खाह्मणावसथेषु चं। चन्द्रसूर्योपरागेषु संक्रान्तौ दर्शवासरे॥ ८७॥ अयने विषुवे चैव व्यतीपाते युगादिषु। अन्येषु पुण्यकालेषु दद्याद्गोदानमुत्तमम्॥ ८८॥

है खग! इस विधानसे जो वैतरणी धेनुका दान करता है, वह धर्ममागंसे धर्मराजकी सभामें जाता है ॥ ८४॥ शरीरकी स्वस्थावस्थामें ही वैतरणीविषयक व्रतका आवरण कर लेना चाहिये और वैतरणी पार करनेकी इच्छासे विद्वान्की वैतरणी गौका दान करना चाहिये॥ ८५॥ हे खग! वैतरणी गौका दान करनेसे महामागंमें वह नदी नहीं आती, इसलिये सर्वदा पुण्यकालमें गोदान करना चाहिये॥ ८६॥ गङ्गा आदि सभी तीथोंमें, ब्राह्मणोंके निवासस्थानोंमें, चन्द्र और सूर्यग्रहणके कालमें, संक्रान्तिमें, अमावास्या तिथिमें, उत्तरायण और दक्षिणायन (कर्क

और मकर संक्रान्तियों)-में, विषुव (अथांत् मेष और तुलाको संक्रान्तिमें), व्यतीपात योग<sup>8</sup>में, युगादि तिथियोंमें<sup>२</sup> तथा अन्यान्य पुण्यकालोंमें उत्तम गोदान देना चाहिये॥ ८७-८८॥

यदैव जायते श्रद्धा पात्रं सम्प्राप्यते यदा। स एव पुण्यकालः स्याद्यतः सम्पत्तिरस्थिरा॥ ८९॥ अस्थिराणि शरीरर्राण विभवो नैव शाश्यतः। नित्यं संनिहितो पृत्युः कर्तव्यो धर्मसंखयः॥ ९०॥ आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानपननाकम्। देयं विप्राय विदुषे स्वात्मनः श्रेय इच्छता॥ ९१॥ जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाय और जब भी दानके लिये सुपात्र प्राप्त हो जाय, वही समय दानके नये पुण्यकाल है; क्योंकि सम्यत्ति अस्थिर है॥ ८९॥ शरीर नश्चर है, सम्पत्ति सदा रहनेवाली है नहीं और

जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाय आर जब भा दानक लिय सुपात्र प्राप्त हा जाय, पहा सनय पात्रका लिये पुण्यकाल है; क्योंकि सम्पत्ति अस्थिर है ॥ ८९ ॥ श्ररीर नश्चर है, सम्पत्ति सदा रहनेवाली है नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आतो जा रही है, इसलिये धर्मका संचय करना चाहिये॥ ९० ॥ अपनी धन-सम्पत्तिके अनुसार किया गया दान अनन्त (फलवाला) होता है, इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तिको विद्वान् ब्राह्मणको दान देना चाहिये॥ ९१ ॥

१. त्यतीपात योग—धनिष्ठा, आहो आदि नक्षत्रोमें चन्द्रभाके रहनेपर रविवारको पड्नेवाली अमावास्या।

टान मदैव सत्पात्रको हो देना चहिर्च और दया किसीके भी प्रति को वा सकती है।

#### ठवरवी अध्याप

११५

अल्पेनापि हि वित्तेन स्वहस्तेनात्मने कृतम्। तदक्षय्यं भवेद्दानं तत्कालं चोपतिष्ठति॥ ९२॥ सुखं याति महाध्वनि । अन्यथा विलश्यते जन्तुः पाथेयरहितः पश्चि ॥ ९३ ॥ गृहीतदानपाथेय: अपने हाथसे अपने कल्याणके लिये दिया गया अल्प वित्तवाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है॥९२॥ दानरूपी पाधेयको लेकर जीव (परलोकके) महस्मार्गर्मे सुखपूर्वक जाता है अन्यथा (दानरूपी) पाथेयरहित प्राणीको यममर्गमें क्लेश प्रवस होता है। ९३॥ यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवै:। यमलोकपथे तानि ह्युपतिष्ठन्ति चाग्रत:॥ १४॥ महापुण्यग्रभावेण मानुषं जन्म लध्यते । यस्तत्प्राप्य चरेद्धर्यं स याति परमां गतिम्॥ ९५॥ अविज्ञाय नरो धर्म दुःखमायाति याति च । मनुष्यजन्मसाफल्यं केवलं धर्मसेवनम् ॥ ९६ ॥ पृथ्वीपर मनुष्योंके द्वारा जो-जो दरन दिये जाते हैं, यमलोकके मार्गमें वे सभी आगे-आगे उपस्थित हो जाते हैं॥ ९४॥ महान् पुण्यके प्रभावसे मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्ययोगिको प्राप्तकर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है, वह परमगतिको प्राप्त करता है। ९५॥ धर्मको न जाननेके कारण व्यक्ति (संसारमें) दु:खपूर्वक जन्म लेता है और मस्ता है। केवल धर्मके सेवनमें ही मनुष्य-जीवनको सफलता है॥९६॥ शरीरमपि बान्धवाः । अनित्यं सर्वमेवेदं तस्याद्धर्मं समाचरेत् ॥ ९७॥ धनपुत्रकलत्रादि तावद्बन्धुः पिता तावद्यावजीवति मानवः। मृतानामन्तरं ज्ञात्वा क्षणात् स्नेहो निवर्तते॥ ९८॥

र युगादि तिथि—युगके आरम्भकी तिथि युगादि तिथि कहलातो है। सत्ययुगको प्रारम्भिक तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, त्रेताकी आरम्भिक तिथि कार्तिक शुक्ल नवमो, द्वापरको प्रारम्भिक तिथि भाइपद कृष्ण त्रयोदशी और कलियुगके आरम्भकी तिथि माथ अमावास्या है। (विष्णु प्र ३। १४) १२)

आत्मैव ह्यात्मनो बन्ध्रिति विद्यान्मुहुर्मुहु:। जीवन्नपीति संचित्त्य मृतानां कः प्रदास्यति॥ ९९॥ धन, पुत्र, पत्नी आदि बान्धव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिये धर्माचरण करना चाहिये॥ ९७॥ जबतक मनुष्य जीता है तभीतक बन्धु-बान्धव और पिता आदिका सम्बन्ध रहता है, मरनेके अनन्तर क्षणमञ्जमें सम्पूर्ण स्नेहसम्बन्ध निवृत्त हो जाता है॥ ९८॥ जीवितावस्थामें अपना आत्मा ही अपना बन्धु है—ऐसा बार-बार विद्यार करना चाहिये। मरनेक अनन्तर कॉन (उसके उद्देश्यसे) दान देगा ?॥ ९९॥

एवं जानविदं सर्व स्वहस्तेनैव दीयताम्। अन्तियं जीवितं यस्मत्पश्चात्कोऽपि नदास्यति॥ १००॥
मृतं शरीरमृत्मृत्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ। विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥ १०१॥
मृहादर्शा निवर्तनो श्रमशानात्सर्ववान्धवाः। श्रुभाशुभं कृतं कर्म गच्छन्तमनुगच्छति॥ १०२॥
ऐसा जानकर अपने हाथसे हो सब कुछ दान देना चाहियेः क्योंकि जीवन अनित्य है, बादमें अर्थात् उसकी
मृत्युके पश्चात् कोई भी उसके लिये दान नहीं देगा॥ १००॥ मृत शरीरको काठ और ढेलेके समान पृथ्वीपर छोड़कर
बन्धु-बान्धव विमुख होकर लीट जाते हैं, केवल धर्म हो उसका अनुगमन करता है॥ १०१॥ धन-सम्पत्ति घरमें
हो छूट जाती है, सभी बन्धु-बन्धव शमशानमें छूट जाते हैं, कितु प्राणीके द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोकमें
उसके पीछे-पीछे जाता है॥ १०२॥

शरीरं विह्निना दग्धं कृतं कर्म सहस्थितम्। पुण्यं वा यदि वा पापं भुक्के सर्वत्र मानवः॥ १०३॥

अरववा अध्याय

658

न कोऽपि कस्यचिद्वन्धुः संसारे दुःखसागरे। आयाति कर्मसम्बन्धाद्याति कर्मक्षये पुनः॥ १०४॥ शरीर आगसे जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साधमें रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है॥ १०३॥ इस दुःखपूर्ण संसारसागरमें कोई भी किसीका बन्धु नहीं है। प्राणी अपने कर्मसम्बन्धसे (संसारमें) आता है और फलभोगसे कर्मका क्षय होनेपर पुनः चला जाता है। (मृत्युको प्राप्त हो जाता है।)॥ १०४॥

मात्वितृमुतभातृबन्धुदारादिसङ्गमः । प्रपायायिव जन्तृनां नद्यां काष्ट्रीधवच्यलः ॥ १०५ ॥ कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च कस्य भार्या धनं च वा । संसारे नास्तिकः कस्यस्वयं तस्यात् प्रदीयताम् ॥ १०६ ॥ आत्मायत्तं धनं यावत् तावद्विप्रं समर्पयेत्। पराधीने धने जाते न किचिद्वत्तुमुत्सहेत् ॥ १०७ ॥ माता-पिता, पुत्र, भाई, बन्धु और पत्रो आदिका परस्यर मिलन प्याऊपर एकत्र हुए जन्तुओंके समान अथवा

नदीमें बहनेवाले काष्ठसमूहके समान नितान्त चञ्चल अर्थात् अस्थिर है। १०५॥ किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन? संसारमें कोई किसोका नहीं है। इसलिये अपने हाथसे स्वयं दान देना चाहिये॥ १०६॥ जबतक धन अपने अर्थान है, नबतक ब्राह्मणको दान कर दे, क्योंकि धन दूसरके अर्थान (पराया) हो जानेपर तो दान देनेके लिये कहनेका उत्साह (साहस) भी नहीं होगा॥ १०७॥

पूर्वजन्मकृताद्यानादत्र लट्यं धनं बहु । तस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थं दीयतां धनम् ॥ १०८ ॥ धर्मात् प्रजायतेऽर्थश्च धर्मात् कामोऽभिजायते । धर्म एवापवर्गाय तस्माद्धर्मं समाचरेत् ॥ १०९ ॥ श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिनांर्धराशिभिः। निष्किञ्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः॥ ११०॥ पूर्वजन्ममें किये हुए दानके फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसिलये ऐसा जानकर धर्मके लिये धन देना चाहिये॥ १०८॥ धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है, धर्मसे कामको प्राप्ति होती है और धर्मसे ही मोक्षकी भी प्राप्ति होती है, इसिलये धर्माचरण करना चाहिये॥ १०९॥ धर्म श्रद्धासे धारण किया जाता है, बहुत-सी धनराशिसे नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान् होकर स्वर्गको बात हुए हैं॥ ११०॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रियमात्मनः॥ १९१॥ तस्मादवश्यं दात्तव्यं तदा दानं विधानतः। अल्पं वा बहु वेतीयां गणनां नैव कारयेत्॥ १९२॥ भर्मत्मा च स पुत्रो वै देवतरिप पूज्यते। दापयेद्यस्तु दानानि पितरं हुगतुरं भुवि॥ १९३॥ पित्रोनिमित्तं यद्वित्तं पुत्रैः पात्रे समर्पितम्। आत्मापि पावितस्तेन पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः॥ १९४॥ पितुः शतगुणं पुण्यं सहस्त्रं मातुरेव च। भगिनीदशसाहस्त्रं सोदरे दत्तमक्षयम्॥ ११५॥ जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्तिभावसे समर्पित करता है, उस संयतात्माके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये गये पदार्थोको मैं प्राप्त करता हूँ ॥ १११॥ इस्हित्ये विधिविधानपूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिये। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिये॥ ११२॥ जो पुत्र पृथ्वीपर पड़े हुए आतुर पिताके द्वारा दान दिलाता है,

ड्रीपदीने शाक, गजेन्द्रने पुष्प, शबरोने फल (बेर) तथा र्रान्तदेवने जल प्रदानकर भगवत्कृपा प्राप्त की।

आठवाँ अध्याय

999

वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिये भी पूजनीय होता है ॥ ११३ ॥ माता-पिताके निमित्त जो धन पुत्रके द्वारा सत्पात्रको समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पाँत्र और प्रपात्रके साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है ॥ ११४ ॥ पिताके उद्देश्यसे किये गये दानसे साँ गुना, माताके उद्देश्यसे किये गये दानसे हजार गुना, वहनके उद्देश्यसे किये गये दानसे दस हजार गुना और सहोदर भाईके निमित्त किये गये दानसे अनन्त गुना पुष्य प्राप्त होता है ॥ ११५ ॥

न चैकोपद्रवा दातुर्न वा नरकवातनाः । मृत्युकाले न च भयं यमदृतसमुद्भवम् ॥ ११६ ॥ यदि लोभान्न यच्छन्ति काले ह्यातुरसंज्ञके । मृताः शोचन्ति ते सर्वे कदर्याः परिपनः खग ॥ ११७ ॥ पुत्राः पौत्राः सहभ्राता सगोत्राः सुहदस्तु ये । यच्छन्ति नातुरे दानं ब्रह्मघ्नास्ते न संशयः ॥ ११८ ॥

इति गरूडपुराणं सार्गद्धारे आनुग्दाननिकपणो नामाष्ट्रपोऽध्याय:॥ ८॥

PORT # 1919

दान देनेवाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता. उसे नरकयातना नहीं होती और मृत्युकालमें उसे यमदूतींसे भी कोई भय नहीं होता॥११६॥ हे खग! यदि कोई व्यक्ति लोभसे आतुरकालमें दान नहीं देते, वे कंजूस पापी (प्राणी) मरनेके अनन्तर शोकमग्र होते हैं॥११७॥ आतुरकालमें (आतुरके उद्देश्यसे) जो पुत्र, पीत्र, सहोदर भाई, सगोत्री और सुहज्जन दान नहीं देते, वे ब्रह्महत्यारे हैं. इसमें संशय नहीं है॥११८॥

॥ इस प्रकार महाइपुराणके अन्तर्गत सजेद्धारमें 'अतुरदासीनकपण 'सामक आटवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ८॥

# नवाँ अध्याय

### मरणासन व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले कृत्य

गरह उवाच

कथितं भवता सम्बग्दानमातुरकालिकम् । प्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो ॥ १ ॥ गरुडजी बोले—हे प्रभो ! आपने आतुरकालिक दानके संदर्भमें भलीर्भीति कहा । अब म्रियमाण (मरणासन्त) व्यक्तिके लिये जो कुछ करना चाहिये, उसे बताइये ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

शृणु ताक्ष्यं प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधिम् । मृता येन विधानेन सद्गतिं यानि मानवाः ॥ २ ॥ कर्मयोगाद्यदा देही मुझत्यत्र निजं वपुः । तुलसीसंनिधी कुर्यान्मण्डलं गोमयेन तु॥ ॥ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे ताक्ष्यं ! जिस विधानसे मनुष्य मरनेपर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर-त्याग करनेकी उस विधिको मैं कहता हूँ, सुनो ॥ २ ॥ कर्मके सम्बन्धसे जब प्रश्णी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसीके समीप गोबरसे एक मण्डलकी रचना करनी चाहिये॥ ३ ॥

तिलांश्चैव विकीर्याध दर्भांश्चैव विनिक्षिपेत्। स्थापयेदासने शुभ्रे शालग्रामशिलां तदा॥ ४॥

का कार्याय

999

शालग्रामशिला यत्र पापदोषभयापहा। तत्संनिधानमरणान्मुक्तिर्जनोः सुनिश्चिता॥ ५॥ तुलसीविटपच्छाया यत्रास्ति भवतापहा। तत्रैव मरणान्मुक्तिः सर्वदा दानदुर्लभा॥ ६॥ वहाँ (उस मण्डलके ऊपर) तिल बिखेरकर कुशाँको बिछाये, तदनन्तर उनके ऊपर धेत वस्त्रके आसनपर शालग्राम-शिलाको स्थापित करे॥ ४॥ जहाँ पाप, दोष और भयको हरण करनेवाली शालग्राम-शिला विद्यमान है, उसके संनिधानमें मरनेसे प्रश्णीकी मुक्ति सुनिश्चित है॥ ५॥ जहाँ जगत्के तापका हरण करनेवाली तुलसीवृक्षकी छाया है, वहाँ मरनेसे सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दानादि कमौंसे दुर्लभ है॥ ६॥

तुलसीविटपस्थानं गृहे यस्यावतिष्ठते । तद्गृहं तीर्थरूपं हि न यान्ति यमिकङ्कराः ॥ ७ ॥ तुलसीमञ्जरीयुक्तो यस्तु प्राणान्विपुञ्चति । यमस्तं नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापशतैरिप ॥ ८ ॥ तस्या दलं मुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृतः । नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनोऽप्यसंशयः ॥ ९ ॥

जिसके घरमें तुलसीवृक्षके लिये स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थस्वरूप ही है, वहाँ यमके दूत प्रवेश नहीं करते॥ ७॥ तुलसीकी मञ्जरीसे युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणींका परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापींसे युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते॥ ८॥ तुलसीके दलको मुखमें रखकर तिल और कुशके आसनपर मरनेवाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी नि:संदेह विष्णुपुत्को जाता है॥ ९॥

तिलाः पवित्रास्त्रिविधा दर्भाश्च तुलसीरिं । नरं निवारयन्त्येते दुर्गतिं यान्तमातुरम्॥ १०॥

मम स्वेदसमुद्धता यतस्ते पावनास्तिलाः। असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलैस्ततः॥ ११॥ दर्भा विभूतिमें ताक्ष्यं मम रोमसमुद्धवाः। अतस्तत्त्यर्शनादेव स्वर्गं गच्छन्ति मानवाः॥ १२॥ तीनों प्रकार (काले, सफेद और भूरे)-के तिल, कुश और तुलसी—ये सब प्रियमाण प्राणीको दुर्गतिसे बचा लेते हैं॥ १०॥ यतः मेरे पसीनेसे तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिलको देखकर भाग जाते हैं॥ ११॥ हे तार्क्य! मेरे रोमसे पैदा हुए दर्भ (कुश) मेरी विभूति हैं। इसलिये उनके स्पर्शसे ही मनुष्यको स्वर्गकी प्राप्ति होती है॥ १२॥

कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनः। कुशाग्रे शङ्करो देवस्त्रयो देवाः कुशे स्थिताः॥ १३॥ अतः कुशा बहिमन्त्रतुलसीविप्रधेनवः। नैते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः॥ १४॥ दर्भाः पिण्डेषु निर्माल्या ब्राह्मणाः प्रेतभोजने। मन्त्रा गीस्तुलसी नीचे चितायां च हुताशनः॥ १५॥ कुशके मूलमें ब्रह्मा, कुशके मध्यमें जनार्दन और कुशके अग्रभागमें शङ्कर—इस प्रकार तीनों देवता कुशमें स्थित रहते हैं॥ १३॥ इसलिये कुश, अग्नि, मन्त्र, तुलस्ते, ब्राह्मण और गौ—ये बार-वार उपयोग किये जानेपर भी निर्माल्य नहीं होते॥ १४॥ पिण्डदानमें उपयोग किये गये दर्भ (कुश), प्रेतके निमत्त भोजन करनेवाले ब्राह्मण, नीचके मुखसे उच्चरित मन्त्र, नीचसम्बन्धी गौ और तुलस्तो तथा चिताको आग्—ये सब निर्माल्य अर्थात् अपवित्र (अत्रण्व अग्राह्म) होते हैं॥ १५॥

क्य अध्याव

१२३

गोमयेनोपलिप्ते तु दर्भास्तरणसंस्कृते। भूतले ह्यातुरं कुर्यादन्तरिक्षं विवर्जयेत्॥ १६॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे देवा हुताशनः। मण्डलोपरि तिष्ठन्ति तस्मात्कुर्वीत मण्डलम्॥ १७॥ सर्वत्र वसुधा पूता लेपो यत्र न विद्यते। यत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुद्धधित॥ १८॥

गोबरसे लीपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वीपर आतुर (भरणासन व्यक्ति)-को स्थापित करना चाहिये। अन्तरिक्षका परिहार करना चाहिये अर्थात् चौकी आदिपर नहीं रखना चाहिये॥ १६॥ ब्रह्मा, बिछ्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुताशन (अग्नि)—ये सभी मण्डलपर विराजमान रहते हैं, इसलिये मण्डलकी रचना करनी चाहिये॥ १७॥ जो भूमि लेपरहित होती है अर्थात् मल-मूत्र आदिसे रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु औ भूमिभाग कभी लीपा जा चुका है (या मल-मूत्र आदिसे दूषित है) वहाँ पुनः लोपनेपर उसकी शुद्धि हो जाती है॥ १८॥

राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूताः प्रेता यमानुगाः। अलिप्तदेशे खट्वायामन्तिक्षे विशन्ति स् ॥ १९॥ अतोऽग्निहोत्रं श्राद्धं च सहाभोग्यं सुरार्चनम्। मण्डलेन विना भूम्यामातुरं नैव कारयेत्॥ २०॥ लिप्तभूम्यामतः कृत्वा स्वर्णरत्नं मुखे क्षिपेत्। विष्णोः पादोदकं दद्याच्छालग्रामस्वरूपिणः॥ २१॥

बिना लीपी हुई भूमिपर और चारपाई आदिपर या आकाशमें (भूमिकी सतहसे ऊपर) राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं॥ १९॥ इसलिये भूमिपर मण्डल बनाये बिना अग्निहोत्र, श्राह्म, ब्राह्मण-भोजन, देव-पूजन और आतुर व्यक्तिका स्थापन नहीं करना चाहिये॥ २०॥ इसलिये लीपी हुई भूमिपर आतुर व्यक्तिको

लिटाकर उसके मुखमें स्वर्ण और रबका प्रक्षेप करके शालग्रामस्वरूपों भगवान् विष्णुका पादोदक देना चाहिये॥ २१॥ शालग्रामशिलातोयं यः पिबेद् बिन्दुमात्रकम् । स सर्वपापनिर्मुक्तो वैकुण्ठभुवनं व्रजेत् ॥ २२ ॥ गङ्गाजलं दद्यान्यहापातकनाशनम् । सर्वतीर्थकृतस्नानदानपुण्यफलप्रदम् ततो चरेद्यस्तु सहस्रं कायशोधनम् । पिबेद्यश्चैव गङ्गाम्भः समौ स्यातामुभावपि ॥ २४ ॥ अग्निं प्राप्य यथा तार्क्ष्यं तूलराशिर्विनश्यति । तथा गङ्गाम्युपानेन पातकं भरमसाद्भवेत् ॥ २५ ॥ यस्तु सूर्याशुसन्तप्तं गङ्गायाः सलिलं पिबेत्। स सर्वयोनिनिर्मुक्तः प्रयाति सदनं हरेः॥ २६॥ पावयन्तीतसञ्चनान् । दर्शनात्पर्शनात्पानात्तथा गङ्गेति कीर्तनात् ॥ २७॥ नद्यो जलावगाहेन पुनात्यपुण्यान्युरुषान् शतशोऽथ सहस्रशः । गङ्गा तस्मात् पिबेत्तस्य जलं संसारतारकम् ॥ २८ ॥ जो शालग्राम-शिलाके जलको बिन्दुमात्र भी पोता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो वैकुण्ठलोकमें जाता है॥ २२॥ इसलिये (आतुर व्यक्तिको) महापातकको नष्ट करनेवाले गङ्गाजलको देना चाहिये। गङ्गाजलका पान सभी तीथौँमैँ किये जानेवाले स्नान-दानादिके पुण्यरूपी फलको प्रदान करनेवाला है।। २३॥ जो शरीरको शुद्ध करनेवाले चान्द्रायणव्रतको एक हजार बार करता है और जो (एक बार) गङ्गाजलका पान करता है, वे दोनों समान (फलवाले) हैं॥ २४॥ हे ताक्ष्यं! अग्रिके सम्बन्धसे जैसे रूड्ंकी राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गङ्गाजलसे पातक भस्मसात् हो जाते हैं ॥ २५ ॥ जो सूर्वकी किरणोंसे संतप्त गङ्गाके जलका पान करता है, वह सभी योनियोंसे

नवा अध्याव

924

क्ट्रकर हरिके धामको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ अन्य निदयाँ मनुष्योंको जलावगाहन (स्नान) करनेपर पवित्र करती हैं, किंतु गङ्गाजी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा 'गङ्गा' इस नामका कीर्तन करनेपात्रसे सैकड़ों, हजारों पुण्यरहित पुरुषोंको भी पवित्र कर देती हैं। इसिलये संसारसे पार लगा देनेवाले गङ्गाजलको पीना चाहिये॥ २७-२८॥ गङ्गा गङ्गेति यो बूयात्प्राणीः कण्ठगतैरिय। मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भृवि॥ २९॥ उत्कामद्भिश्च यः प्राणैः पुरुषः श्रद्धयाऽन्यितः। चिन्तयेन्मनसा गङ्गां सोऽपि याति परां गतिम्॥ ३०॥ अतो ध्यायेन्निमेद् गङ्गां संस्मरेत्तजलं पिबेत्। ततो भागवतं किञ्जिच्छृणुयान्मोक्षदायकम्॥ ३९॥ श्रलोकं श्लोकार्धपादं वा योऽन्ते भागवतं पठेत्। न तस्य पुनरावृत्तिर्द्धालोकात्कदाचन्॥ ३२॥

जो व्यक्ति प्राणींके कण्डगत होनेपर 'गङ्गा-गङ्गा' ऐसा कहता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है और पुनः भूलोकमें जन्म नहीं लेता ॥ २९ ॥ प्राणोत्क्रमण (प्राणोंके निकलने)-के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मनसे गङ्गाका चिन्तन करता है, वह भी परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ अतः गङ्गाका ध्यान, गङ्गाको नमन, गङ्गाका संस्मरण करना चाहिये और गङ्गाजलका पान करना चाहिये। इसके बाद मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीमद्भागवतकी कथाको (जितना सम्भव हो उतना) श्रवण करना चाहिये॥ ३१ ॥ जो व्यक्ति अन्त समयमें श्रीमद्भागवतके एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पादका भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पुनः संसारमें कभी नहीं अता॥ ३२ ॥

वेदोपनिषदां पाठाच्छिवविष्णुस्तवादिषि । ब्राह्मणक्षत्रियविशां मरणं मुक्तिदायकम् ॥ ३३ ॥ प्राणप्रयाणसमये कुर्यादनशनं खग । दद्यादातुरसंन्यासं विरक्तस्य द्विजन्मनः ॥ ३४ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको मरणकालमें वेद और उपनिषदोंका पाठ तथा शिव और विष्णुकी स्तुतिसे मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ३३॥ हे खग ! प्राणत्यागके समय मनुष्यको अनशनव्रत (जल और अन्नका त्याग) करना चाहिये और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुरसंन्यास लेना चाहिये ॥ ३४ ॥

संन्यस्तमिति यो ब्रूयात्प्राणैः कण्ठगतैरिप। मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भृवि॥३५॥ एवं जातविधानस्य धार्मिकस्य तदा खग। कर्ष्विच्छ्रेण गच्छन्ति प्राणास्तस्य सुखेन हि ॥३६॥ मुखं च चक्षुषो नासे कर्णो द्वाराणि सप्त च। एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्थतः॥३७॥ अपानान्मिलितप्राणौ यदा हि भवतः पृथक्। सूक्ष्मीभूत्वा तदा वायुर्विनिष्कामित पुत्तलात्॥३८॥

प्राणोंक कण्ठमें आनेपर जो प्राणी 'मैंने संन्यास ले लिया है'—ऐसा कहता है, वह मरनेपर विष्णुलोककों प्राप्त होता है। पुन: पृथ्वीपर उसका जन्म नहीं होता॥ ३५॥ इस प्रकार हे खग! जिस धार्मिक पुरुषके आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य सम्पादित किये जाते हैं, उसके प्राण ऊपरके छिद्रोंसे सुखपूर्वक निकलते हैं ॥ ३६॥ मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकारन्ध्र तथा दोनों कान—ये सात (ऊपरके) द्वार (छिद्र) हैं, इनमेंसे किसी द्वारसे सुकृती (पुण्यात्मा)—के प्राण निकलते हैं और योगियोंके प्राण तालुरन्ध्रसे निकलते हैं॥ ३७॥ अपानसे मिले हुए प्राण जब पृथक् हो जाते हैं, तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीरसे निकलता है॥ ३८॥

शरीरं पतते पश्चात्रिर्गते मकतीश्वरे । कालाहतं पतत्येवं निराधारो यथा हुमः ॥ ३९ ॥ निर्विचेष्टं शरीरं नु प्राणिमुंकं जुगुप्सितम् । अस्पृश्यं जायते सद्यो दुर्गन्धं सर्वनिन्दितम् ॥ ४० ॥

वदा व्यवस्थ

650

प्राणवायुरूपी ईश्वरके निकल जानेपर कालसे आहत शरीर निराधार वृक्षकी पाँति गिर पड़ता है॥ ३९॥ प्राणसे मुक्त होनेके बाद शरीर तुरंत चेष्टाशून्य, घृणित, दुर्गन्धयुक्त, अस्पृश्य और सभीके लिये निन्दित हो जाता है॥ ४०॥

त्रिधावस्था शरीरस्य कृमिविङ्भस्मरूपतः। किं गर्वः क्रियते देहे क्षणविद्ध्वंसिभिनीः॥४१॥ पृथिव्यां लीयते पृथ्वी आपश्चेव तथा जले। तेजस्तेजिस लीयेत समीरस्तु समीरणे॥४२॥ आकाशश्च तथाऽऽकाशे सर्वव्यापी च शङ्करः। नित्यमुक्तो जगत्साक्षी आत्मा देहेच्वजोऽमरः॥४३॥

इस शरीरकी कीड़ा, विद्या तथा भस्मरूप—ये तीन अवस्थाएँ होती हैं, इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विद्याके समान दुर्गन्थयुक्त हो जाता है अथवा अन्तत: चितामें भस्म हो जाता है। इसलिये क्षणमात्रमें नष्ट हो जानेवाले इस देहके लिये मनुष्योंके द्वारा गर्व क्यों किया जाय॥ ४१॥ (पञ्चभूतोंसे निर्मित इस शरीरका) पृथ्वीतत्त्व पृथ्वीमें लीन हो जाता है, जलतत्त्व जलमें, तेजस्तत्त्व तेजमें और वायुतत्त्व वायुमें लीन हो जाता है, इसी प्रकार आकाशतत्त्व भी आकाशमें लीन हो जाता है। सभी प्राणियोंके देहमें स्थित रहनेवाला सर्वव्यापी, शिवस्वरूप, नित्य मुक्त और जगत्साक्षी आत्मा अन्नर-अमर है॥ ४२-४३॥

सर्वेन्द्रिययुतो जीवः शब्दादिविषयैर्वृतः । कामरागादिभिर्युक्तः कर्मकोशसमन्वितः ॥ ४४ ॥ पुण्यवासनया युक्तो निर्मिते स्वेन कर्मणा । प्रविशेत्स नवे देहे गृहे दग्धे यथा गृही ॥ ४५ ॥ सभी इन्द्रियोंसे युक्त और शब्द आदि विषयोंसे युक्त (मृत व्यक्तिके देहसे निकला) जीव कर्म-कोशसे समन्वित तथा काम और रागादिके सहित—पुण्यकी वासनासे युक्त होकर अपने कर्मोंके द्वारा निर्मित नवीन शरीरमें उसी प्रकार प्रवेश करता है, जैसे घरके जल जानेपर गृहस्थ दूसरे नवीन घरमें प्रवेश करता है॥४४-४५॥

तदा विमानमादाय किंकिणीजालमालि यत्। आयान्ति देवदूताश्च लसच्चामरशोभिताः॥४६॥ धर्मतत्त्वविदः प्राज्ञाः सदा धार्मिकवल्लभाः। तदैनं कृतकृत्यं स्वर्विमानेन नयन्ति ते॥४७॥ सुदिव्यदेहो विरजाम्बरस्रक् सुवर्णरक्षाभरणैरुपेतः। दानप्रभावातस महानुभावः प्राप्नोति नाकं सुरपूज्यमानः॥४८॥

इति यक्षपुराणे सारोद्धारे प्रियमाणकृत्यनिकपणं मान भवमोऽध्याय:॥ १॥

AND B AND

तम किंकिणीजालकी मालाओंसे युक्त विमान लेकर सुन्दर चामरोंसे सुशोधित देवदूत आते हैं। धर्मके तत्त्वको जाननेवाले, बुद्धिमान्, धार्मिक जनोंके प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीवको विमानसे स्वर्ग ले जाते हैं॥ ४६-४७॥ सुन्दर, दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और स्वादिके आभरणोंसे युक्त होकर वह महानुभाव जीव दानके प्रभावसे देवताओंसे पूजित होकर स्वर्गको 📰 करता है॥ ४८॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'प्रियमाणकृत्यनिरूपण' नामक नर्यो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

ANN I MAN

# दसवाँ अध्याय

मृत्युके अनन्तरके कृत्य, शव आदि नामवाले छ: पिण्डदानोंका फल, दाहसंस्कारकी विधि, पञ्चकमें दाहका निषेध, दाहके अनन्तर किये जानेवाले कृत्य, शिशु आदिकी अन्त्येष्टिका विधान

708

देहदाहविधानं च वद सुकृतिनां विभो । सती यदि भवेत्यत्नी तस्याश्च महिमां वद ॥ १ ॥ गरुडजी बोले—हे विभो ! अब आप पुण्यात्मा पुरुषोंके शरीरके दाहसंस्कारका विधान बतलाइये और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमाका भी वर्णन कीजिये॥ १॥

### श्रीभगवानुवाच

शृणु ताक्ष्यं प्रवक्ष्यामि सर्वमेवीध्वंदैहिकम्। यत्कृत्वा पुत्रपीत्राश्च मुख्यन्ते पैतृकादृणात्॥ २ ॥ किं दत्तैर्बहुभिद्वंतैः पित्रोरन्येष्टिमाचरेत्। तेनाग्निष्टोमसदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात्॥ ३ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे ताक्ष्यं! जिन औध्वंदैहिक कृत्योंको करनेसे पुत्र और पौत्र पितृ-ऋणसे मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो॥ २ ॥ बहुत-से दान देनेसे क्या लाभ ? माता-पिताकी अन्त्येष्टिक्रिया भलीभौति करे, उसीसे

पुत्रको अग्निष्टोम यागके समान फल प्राप्त हो जाता है॥३॥

तदा शोकं परित्यन्य कारयेन्मुण्डनं सुतः। समस्तबान्धवैर्युक्तः सर्वपापविमुक्तये॥ ४॥ मातापित्रोर्मृतौ येन कारितं मुण्डनं न हि। आत्मजः स कथं ह्रेयः संसाराणीवतारकः॥ ५॥ अतो मुण्डनमावश्यं नखकक्षविवर्धितम्। ततः सबान्धवः स्नात्वा धौतवस्त्राणि धारयेत्॥ ६॥ सद्यो जलं समानीय ततस्तं स्नापयेच्छवम्। मण्डयेच्चन्दनैः स्वरिधर्गङ्गामृत्तिकयाऽथवा॥ ॥ ।। नवीनथस्तैः सञ्च्छाद्य तदा पिण्डं सदक्षिणम्। नापगोत्रं समुच्चार्यं सङ्कल्पेनापसव्यतः॥ ८॥ मृत्युस्थाने शवो नाम तस्य नाम्ना प्रदापयेत्। तेन भूमिर्भवेत्तुष्टा तद्यिष्ठातृदेवता॥ ९॥

माता-पिताकी मृत्यु होनेपर पुत्रको शोकका परित्याग करके सभी पापोसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये समस्त वान्धवोंके साथ मुण्डन कराना चाहिये॥ ४॥ माता-पिताके मरनेपर जिसने मुण्डन नहीं कराया, वह संसारसागरको तारनेवाला पुत्र केसे समझा जाय?॥ ५॥ अत: नख और काँखको छोड़कर मुण्डन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त वान्धवोंके सहित स्नान करके धाँत वस्त्र धारण करे॥ ६॥ तब तुरंत जल ले आकर उस जलसे शवको स्नान करावे और चन्दन अथवा गङ्गाजीकी मिट्टीके लेपसे तथा मालाओंसे उसे विमूचित करे॥ ७॥ उसके बाद नवीन वस्त्रसे ढककर अपसव्य होकर नाम-गोत्रका उच्चारण करके संकल्पपूर्वक दक्षिणासहित पिण्डदान देना

### दसर्व 📰

959

चाहिये॥८॥ मृत्युके स्थानपर 'शव' नामक पिण्डको मृत व्यक्तिके नाम-गोत्रसे प्रदान करे। ऐसा करनेसे भूमि और भूमिके अधिष्ठातृ देवता प्रसन्न होते हैं॥९॥

द्वारदेशे भवेत्पान्थस्तस्य नाम्ना प्रदापयेत्। तेन नैवोपधाताय भूतकोटिषु दुर्गताः ॥ १०॥ ततः प्रदक्षिणां कृत्वा पूजनीयः स्नुषादिभिः । स्कन्धः पुत्रेण दातव्यस्तदाऽन्यैर्बान्धवैः सह ॥ ११॥ धृत्वा स्कन्धे स्विपतरं यः श्मशानाय गच्छति । सोऽश्चमेश्यफलं पुत्रो लभते च पदे पदे॥ १२॥

इसके पश्चात् द्वारदेशपर 'पान्य' नामका पिण्ड मृतकके नाम-गोत्रादिका उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करनेसे भूतादि कोटिमें दुर्गतिग्रस्त ग्रेत मृत प्राणीकी सद्गतिमें विश्व-बाधा नहीं कर सकते॥ १०॥ इसके बाद पुत्रवध् आदि शबकी प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बान्धवोंके साथ पुत्रको (शवयात्राके निमित्त) कंधा देना चाहिये॥ ११॥ अपने पिताको कंधेपर धारण करके जो पुत्र शमशानको जाता है, वह पग-पगपर अश्वमेधका फल प्राप्त करता है॥ १२॥

नीत्वा स्कन्धे स्वपृष्ठे वा सदा तातेन लालितः। तदैव तदृणान्युच्येन्मृतं स्विपितरं वहेत्॥ १३॥ ततोऽर्धमार्गे विश्रामं सम्मार्ग्वाध्युक्ष्य कारयेत्। संस्नाप्य भूतसंज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत्॥ १४॥ पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिक्षु संस्थिताः। तस्य होतब्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः॥ १५॥

केशोमें कामका बास होता है, इसलिये मुण्डन कराना चाहिये।

पिता अपने कंधे अथवा पीठपर वैठाकर पुत्रका सदा लालन-पालन करता है, उस ऋणसे पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिताको अपने कंधेपर ढोता है। १३॥ इसके बाद आधे मार्गमें पहुँचकर भूमिका मार्जन और प्रोक्षण करके शवको विश्राम कराये और उसे स्नान कराकर भूतसंद्रक पितरको गोत्र नामादिके द्वारा 'भूत' नामक पिण्ड प्रदान करे॥ १४॥ इस पिण्डदानसे अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देहकी हवनीयतामें अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते॥ १५॥

ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम्। तत्र देहस्य दाहार्थं स्थलं संशोधयेद्यथा॥१६॥ सम्पार्थं भूमिं संलिप्योत्लिख्योद्यृत्य च वेदिकाम्। अभ्युक्ष्योपसमाधाय विहें तत्र विधानतः॥१७॥ पुष्पाक्षतेरथाभ्यक्यं देवं क्रब्यादसंज्ञकम्। लोमभ्यस्वनुवाकेन होमं कुर्याद्यथाविधि॥१८॥ त्वं भूतभृज्जगद्योगिस्तवं भूतपरिपालकः। मृतः सांसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिं नय॥१९॥ इति सम्प्रार्थयित्वाऽग्रिं चितां तत्रैव कारयेत्। श्रीखण्डतुलसीकाष्ठैः पलाशाश्चर्यदारुभिः॥२०॥

उसके बाद शमशानमें ले जाकर उत्तराधिमुख स्थापित करे। वहाँ देहके दाहके लिये यथाविधि भूमिका संशोधन करे॥ १६॥ भूमिका संमार्जन और लेपन करके उल्लेखन करे (अर्थात् दर्भमूलसे तीन रेखाएँ खींचे) और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओंसे उभरी हुई मिट्टीको उठाकर ईशान दिशामें फेंककर उस वेदिकाको जलसे प्रोक्षित करके उसमें विधि-विधानपूर्वक अग्रि-स्थापन करे॥ १७॥ पुष्प और अक्षत आदिसे क्रव्यादसंज्ञक अग्रिदेवकी पूजा करे और

#### द्सवा अध्यव

199

'लोमभ्यः ( स्वाहा )'\* इत्यादि अनुवाकसे यथाविधि होम करना चाहिये ॥ १८ ॥ (तब उस क्रव्याद—मृतकका मांसम्प्रशण करनेवाली—अग्निकी इस प्रकार प्रार्थना करे—) तुम प्राणियोंको धारण करनेवाले, उनको उत्पन्न करनेवाले तथा प्राणियोंका पालन करनेवाले हो, यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ ॥ १९ ॥ इस प्रकार क्रव्याद—संज्ञक अग्निकी प्रार्थना करके वहीं चन्दन, तुलसी, पलाश और पिप्पलकी लकड़ियोंसे चिताका निर्माण करे ॥ २० ॥

चितामारोप्य तं प्रेतं पिण्डौ द्वौ तत्र दापयेत्।

चितायां शवहस्ते च ग्रेतनाम्ना खगेश्वर । चितामोक्षप्रभृतिकं ग्रेतत्वमुपजायते ॥ २१ ॥ केऽपि तं साधकं प्राहुः ग्रेतकल्पविदो जनाः । चितायां तेन नाम्ना वा ग्रेतनाम्नाऽथवा करे ॥ २२ ॥

है खगेश्वर! उस शवको चितापर रख करके वहाँ दो पिण्ड प्रदान करे। प्रेतके नामसे एक पिण्ड चितापर तथा दूसरा शवके हाथमें देना चाहिये। चितामें रखनेके बादसे उस शवमें प्रेतत्व आ जाता है॥ २१॥ प्रेतकल्पको जाननेवाले कितपथ विद्वान्जन चितापर दिये जानेवाले पिण्डको 'साधक' नामसे सम्बोधित करते हैं। अत: चितापर साधक नामसे तथा शवके हाथपर 'प्रेत' नामसे पिण्डदान करे॥ २२॥

<sup>ै</sup> लोमध्यः स्वाहा लोमध्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोध्यः स्वाहा मेदोध्यः स्वाहा मोध्यसेध्यः स्वाहा मोध्यसेध्यः स्वाहा माध्यसेध्यः स्वाहा माध्यसेध्यः स्वाहा माध्यसेध्यः स्वाहा माध्यसेध्यः स्वाहा माध्यस्यः स्वाहा माध्यस्यः स्वाहा प्रायदे स्वाहा प्रायदे स्वाहा॥ (यज् ३९४१०)

इत्येवं पञ्चिभः पिण्डैः शवस्याहृतियोग्यता । अन्यथा चोपधाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति हि॥ २३॥ प्रेते दत्त्वा पञ्च पिण्डान् हृतमादाय तं तृणैः । अग्निं पुत्रस्तदा दद्यात्र भवेत्पञ्चकं यदि॥ २४॥ इस प्रकार पाँच पिण्ड प्रदान करनेसे शवमें आहुति-योग्यता सम्पन्न होती है। अन्यथा श्मशानमें स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति-योग्यताके उपधातक होते हैं॥ २३॥ प्रेतके लिये पाँच पिण्ड देकर हवन किये हुए उस क्रव्याद अग्निको तिनकोंपर रखकर यदि पञ्चक<sup>रे</sup> न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे॥ २४॥

पश्चकेषु मृतो यस्तु न गतिं लभते नरः। दाहस्तत्र न कर्तव्यः कृतेऽन्यमरणं भवेत्॥ २५॥ आदौ कृत्वा धनिष्ठाधंमेतत्रक्षत्रपञ्चकम्। रेवत्यन्तं न दाहेऽहं दाहे च न शुभं भवेत्॥ २६॥ गृहे हानिभंवेत्तस्य ऋक्षेष्वेषु मृतो हि यः। पुत्राणां गोत्रिणां चापि कश्चिद्विष्ठाः प्रजायते॥ २७॥ अधवा ऋक्षमध्ये हि दाहः स्थाद्विधिपूर्वकः। तद्विधि ते प्रवक्ष्यामि सर्वदोषप्रशान्तये॥ २८॥ शवस्य निकटे ताक्ष्यं निक्षिपेत् पुत्रलास्तदा। दर्भमयांश्च चतुर ऋक्षमन्त्राभिमन्त्रितान्॥ २९॥ तप्तहेमं प्रकर्तव्यं चहन्ति ऋक्षनामभिः। 'ग्रेताजयत' मन्त्रेण पुनहोंमस्तु सम्पुटैः॥ ३०॥

१. वे पाँच नक्षत्र पञ्चक कहलाते हैं—(१) धनिष्ठा, (२) शतभिष्य, (३) पूर्वाभाद्रपदा, (४) उत्तराभाद्रपदा और (५) रेवती। इन पञ्चक नक्षत्रीके स्वामी ऋषश:—(१) वसु, (२) वरुण, (३) अवचरण (अजैकपात्), (४) अहिबुंध्य और (५) पूषा है।

#### द्सव अध्याय

१३५

पञ्चकमें जिसका मरण होता है, उस मनुष्यको सद्गति नहीं प्राप्त होती। (पञ्चकशान्ति किये बिना) उसका दाह नहीं करना चाहिये अन्यथा अन्यको मृत्यु हो जाती है। २६।। धनिष्ठाके उत्तरार्थसे रेवतीपर्यन्त पाँच नक्षत्र पञ्चकसंज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाहके योग्य नहीं होता और उसका दाह करनेसे परिणाम शुभ नहीं होता। २६।। इन नक्षत्रोंमें जो मरता है, उसके घरमें कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियोंको भी कोई विद्य होता है।। २७॥ अथवा इस पञ्चकमें भी दाहिविधिका आचरण करके मृत व्यक्तिका दाह-संस्कार हो सकता है। (पञ्चकमरण-प्रयुक्त) सभी दोषोंको शान्तिके लिये उस दाह-विधिको कहूँगा।। २८॥ हे तार्थ्य! कुशसे निर्मित चार पुत्रलोंको नक्षत्र-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके शवके समीपमें स्थापित करे।। २९॥ तब उन पुत्रलोंमें प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिये। और फिर नक्षत्रोंक नाम-मन्त्रोंसे होम करना चाहिये। पुनः 'प्रेता जयता नर इन्द्रों दः शर्म यच्छत्' (ऋक् १०। १०३। १३, यजु० १७। ४६) इस मन्त्रसे उन नक्षत्र-मन्त्रोंको सम्मुटित करके होम करना चाहिये॥ ३०॥ ततो दाहः प्रकर्तव्यस्तैश्च पुत्तलकैः सह। सपिण्डनदिने कुर्यात्तस्य शान्तिविधि सुतः॥ ३१॥ एवं शान्तिविधानं तु कृत्वा दाहं करोति यः। न तस्य विध्नो जायेत प्रेतो याति परां गतिम्॥ ३३॥ एवं पञ्चकदाहः स्यात् तद्विना केवलं दहेत्। सती यदि भवेत्यन्ती तया सह विनिद्वित्॥ ३४॥ एवं पञ्चकदाहः स्यात् तद्विना केवलं दहेत्। सती यदि भवेत्यन्ती तया सह विनिद्वित्॥ ३४॥

इसके बाद उन पुत्तलोंके साथ शवका दाह करे, सपिण्डी श्राद्धके दिन पुत्र यथाविधि पञ्चक-

सान्ति का अनुष्ठान करे॥ ३१॥ पञ्चकदोषकी शान्तिक लिये क्रमशः तिलपूर्णपात्र, सोना, चाँदी, रत्न तथा घृतपूर्ण कांस्यपात्रका दान करना चाहिये॥ ३२॥ इस प्रकार (पञ्चक-) शान्ति-विधान करके जो (शव) दाह करता है, उसे (पञ्चकजन्य) कोई विष्ट-बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है॥ ३३॥ इस प्रकार पञ्चकमें मृत व्यक्तिका दाह करना चाहिये और पञ्चकके बिना घरनेपर केवल शवका दाह करना चाहिये। यदि मृत व्यक्तिकी पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाहके साथ ही शवका दाह करना चाहिये॥ ३४॥

पतिवता यदा नारी भर्तुः प्रियहिते रता। इच्छेत्सहैव गमनं तदा स्नानं समाचरेत्॥ ३५॥ कुंकुमाञ्चनसद्वस्वभूषणैभूषितां तनुम्। दानं दद्याद् द्विजातिभ्यो बन्धुवर्गेभ्य एव च॥ ३६॥ गुर्के नमस्कृत्य तदा निर्गच्छेन्मन्दिराद्वहिः। ततो देवालयं गत्वा भक्त्या तं प्रणमेद्वरिम्॥ ३७॥ समप्याभरणं तत्र श्रीफलं परिगृह्य च। लज्जां मोहं परित्यन्य श्मशानभवनं व्रजेत्॥ ३८॥ तत्र सूर्यं नमस्कृत्य परिक्रम्य चितां तदा। पुष्पश्रच्यां तदाऽऽरोहेत्रिजाङ्के स्वापयेत्पतिम्॥ ३९॥ सिखभ्यः श्रीफलं दद्याहाहमाञ्चापयेत्ततः। गङ्गास्नानसमं ज्ञात्वा शरीरं परिदाहयेत्॥ ४०॥ सिखभ्यः श्रीफलं दद्याहाहमाञ्चापयेत्ततः। गङ्गास्नानसमं ज्ञात्वा शरीरं परिदाहयेत्॥ ४०॥

#### दसमं अध्यव

१३७

अपने पतिके प्रियसम्पादनमें संलग्न पतिव्रता नारो यदि उसके साथ परलोकगमन करना चाहेरे तो (पतिकी मृत्यु होनेपर) स्नान करे और अपने शरीरको कुंकुम, अंजन, सुन्दर वस्त्राभूषणादिसे अलंकृत करे, ब्राह्मणों और बन्धु-ब्रान्थवोंको दान दे। गुरूजनोंको प्रणाम करके तब घरसे बाहर निकले। इसके बाद देवालय (मन्दिर) जरकर भिक्तपूर्वक भगवान् विष्णुको प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणोंको समर्पित करके वहाँसे श्रीफल (नारियल) लेकर लज्जा और मोहका परित्याग करके श्मशानभूमिमें जाय। तब वहाँ सूर्यको नमस्कार करके, चिताको परिक्रमा करके पुष्पश्राय्यारूपी चितापर चढ़े और अपने पतिको अपनी गोदमें लिटाये। तदनन्तर सिखयोंको श्रीफल देकर दाहके लिये आज्ञा प्रदान करे और शरीरदाहको गङ्गाजलमें स्नानके समान मानकर अपना शरीर जलाये॥ ३५ —४०॥ न दहेद गर्भिणी नारी शरीर पतिना सह। जनधित्वा प्रसृति च बालं पोष्य सती भवेत ॥ ४९॥

न दहेद् गर्थिणी नारी शरीरं पतिना सह । जनियत्वा प्रसूतिं च बालं पोष्य सती भवेत् ॥ ४१ ॥ नारी भर्तारमासाद्य शरीरं दहते यदि । अग्निदंहित गात्राणि नैवात्मानं प्रपीडयेत् ॥ ४२ ॥ दहाते व्यायमानानां भातूनां च यथा मलः । तथा नारी दहेत्यापं हुताशे हामृतोपमे ॥ ४३ ॥ दिव्यादौ सत्ययुक्तश्च शुद्धो धर्मयुतो नरः । यथा न दहाते तप्तलाहिपिण्डेन कर्हिचित् ॥ ४४ ॥ तथा सा पतिसंयुक्ता दहाते न कदाचन । अन्तरात्मात्मना भर्तुमृतस्यैकत्वमाज्यात्॥ ४५ ॥

१. शृद्धिमयूख तथा निर्णयमिन्धु आदि प्रन्योंमें उद्धृत ब्रह्मयुगणके एक वचनके अनुसार पश्चकोंमें मृत मनुष्यके साथ दाहहेतु दर्भकी हो पाँच प्रतिमाएँ (पुतलें) बनाकर उन्हें सफेद उनके धामेंसे लपेटकर और जीके आदेसे उनका लेपन करके उनमें क्रमशः—(१) प्रेतवाह,
 (२) प्रेतसख, (३) प्रेतम, (४) प्रेतमृप्तिप और (६) प्रेतहतां—इन एाँच नाम-मन्त्रोंसे आवाहन-पूजन करके उनमेंसे प्रथमको प्रेतके सिरमें, वृष्येको नेजीमें नीक्येको वासक्तिमें, व्यविको माधिमें और पाँचविको पैरीमें रखकर प्रतहोमके एक्षत् अवदाह करना चाहिये।

१. सती होना भ्लीको इच्छापर निर्धर करता है। सतीके नामपर बलान् शह करनेका विधान नहीं है। वैसे कौसल्या आदि दशरणपत्रियों, पाण्युपती कुन्ती ..... जडभरतको साफल्य माता आदिके सती न होनेके उदाहरण प्राप्त होते हैं।

गर्भिणों स्त्रींको अपने पतिके साथ अपना दाह नहीं करना चाहिये । प्रसव करके और उत्पन्न बालकका पोषण करनेके अनन्तर उसे सता होना चाहिये ॥ ४१ ॥ यदि स्त्री अपने मृत पतिके शरीरको लेकर अपने शरीरका दाह करती है तो अग्नि उसके शरीरमात्रको जलाते हैं. उसको आत्माको कोई पोड़ा नहीं होती ॥ ४२ ॥ धौंके जाते हुए (स्वर्णादि) धातुओंका मल जैसे अग्निमें जल जाता है. उसी प्रकार (पतिके साथ जलनेवालो) नारी अमृतके समान अग्निमें अपने पापोंको जला देती है ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार सत्यपरायण धमांतमा पुरुष शपथके समय तपे हुए लोहिपण्डादिको लेनेपर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चितापर पतिके शरीरके साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती अर्थात् उसे दाहप्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसको अन्तरात्मा मृत व्यक्तिको अन्तरात्माके साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है ॥ ४४ - ४५ ॥ याकच्याग्नी मृते पत्यी स्त्री नात्मानं प्रदाहयेत् । तावत्र मुच्यते सा हि स्त्री शरीरात्कथञ्चन ॥ ४६ ॥ तस्मात्सवंप्रयत्नेन स्वपति सेवयेत्सदा । कर्मणा मनसा बाचा मृते जीवित तद्यता ॥ ४७ ॥ मृते भतिर या नारी समारोहेद्युताशनम् । साऽक-धतीसमा भूत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ ४८ ॥ पतिकी मृत्यु होनेपर जवतक स्त्री उसके शरीरके साथ अपने शरीरको नहीं जला लेती, तबतक वह किसी प्रकार भी पतिकी मृत्यु होनेपर जवतक स्त्री उसके शरीरके साथ अपने शरीरको नहीं जला लेती, तबतक वह किसी प्रकार भी

• इस विषयमें और्व ऋषिका यह बचन उल्लेखनीय है— बालापत्याश्च गाँपण्यो इद्ष्युष्टकावस्त्रया। रजस्वला राजसुते नारोहन्ति चितां सुपे। (नारदपुराणः पू॰ ७१५२) कल्याणमयो राजपुत्री! जिनको संतान चहुत छोटो हो. जो गर्भवतो हों, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो ■ जो रजस्वला हों, गैसी फिन्यों पनिके साथ चितापर नहीं चढ्डों—उनके लिये चितारोहणका निषेध है।

दसवाँ

999

स्त्रीशरीर प्राप्त करनेसे मुक्त नहीं होती॥ ४६॥ इसलिये सर्वप्रयत्नपूर्वक मन, वाणी और कर्मसे जीवितावस्थामें अपने पतिको सदा सेवा करनी चाहिये और मरनेपर उसका अनुगमन करना चाहिये। पतिके मरनेपर जो स्त्री अग्नियें आरोहण करती है, वह (महर्षि विसष्ठको पत्नी) अरुन्थतोक समान होकर स्वर्गलोकमें सम्मानित होती है॥ ४७-४८॥

तत्र सा भर्त्परमा स्तूयमानाऽप्सरोगणैः। रमते पतिना सार्धं यावदिन्द्राश्चतुर्दश॥४९॥ मातृकं पैतृकं चैव यत्र सा च प्रदीयते। कुलत्रयं पुनात्यत्र भर्तारं याऽनुगच्छति॥५०॥

वहाँ वह पतिपरायणा नारी अप्सरागणोंके द्वारा स्तृष्यमान होकर चौदह इन्द्रोंके राज्यकालपर्यन्त अर्थात् एक कल्प तक अपने पतिके साथ स्वगंलोकमें रमण करती है॥ ४९॥ जो सती अपने पतांका अनुगमन करती है, वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल—इन तीनों कुलोंको पवित्र कर देती है॥ ५०॥

तिस्तः कोट्योऽर्द्धकोटी च यानि रोपाणि पानुषे। तावत्कालं वसेत्स्वर्गे पतिना सह पोदते॥ ५१॥ विमाने सूर्यसंकाशे क्रीडते रमणेन सा। यावदादित्यचन्द्रौ च भर्तृलोके चिरं वसेत्॥ ५२॥ पुनश्चिरायुः सा भूत्वा जायते विमले कुले। पतिव्रता तु या नारी तमेव लभते पतिप्॥ ५३॥

चौदह मनुओंका राज्यकाल एक कल्प कहलाता है। यही ब्रह्माओका एक दिन है। इसमें एक हजार बार चारों युग आ जाते हैं। स्थायम्पुव, स्थारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाशुष, वंवस्वत, सूर्यसावर्षि, दक्षसावर्षि, व्रह्मसावर्षि, धर्मसावर्षि, रुद्धसावर्षि, रीच्य तथा भीत्य—
 ये चीदह मनु कहं गये हैं।

मनुष्यके शरीरमें साढ़े तीन करोड़ रोमकृप हैं, उतने कालतक वह नारी अपने पतिके साथ स्वर्गमें आनन्द करती है॥ ५१॥ वह सूर्यके समान प्रकाशमान विमानमें अपने पतिके साथ क्रीड़ा करती है और जबतक सूर्य और चन्द्रकी स्थिति रहती है तबतक पतिलोकमें निवास करती है॥ ५२॥ इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुलमें पैदा होकर पतिरूपमें वह पतिव्रता नारी उसी (जन्मान्तरीय) पतिको पुन: प्राप्त करती है॥ ५३॥

या क्षणं दाहदुःखेन सुखमेतादृशं त्यजेत्। सा मूढा जन्मपर्यन्तं दहाते विरहाग्निना॥ ५४॥ तस्मात् पतिं शिवं ज्ञात्वा सह तेन दहेत्तनुम्। यदि न स्यात्सती तार्श्य तमेव प्रदहेत्तदा॥ ५५॥ अर्धे दग्धेऽथवा पूर्णे स्फोटयेत्तस्य पस्तकम्। गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च॥ ५६॥

जो स्त्री क्षणमात्रके लिये होनेवाले दाह-दु:खके कारण इस प्रकारके सुखोंको छोड़ देती है, वह मूर्खा जनमर्यन्त विरहाग्रिसे जलती रहती है।। ५४॥ इसलिये पतिको शिवस्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीरको जला देना चाहिये। हे ताक्ष्यं! यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल (पतिके) शवका ही दाह करना चाहिये॥ ५५॥ शवके आधे या पूरे जल जानेपर उसके मस्तकको फोड़ना चाहिये। यृहस्थोंके मस्तकको काहसे और यतियोंके मस्तकको श्रीफलसे फोड़ देना चाहिये॥ ५६॥

प्राप्तये पितृलोकानां भित्त्वा तद्भग्रत्थकम् । आन्याहुतिं ततो दद्यान्यन्त्रेणानेन तत्सुतः ॥ ५७ ॥ अस्मात्त्वमभिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असी स्वर्णाय लोकाय स्वाहा न्वलतु पावक ॥ ५८ ॥

दसवाँ अध्याव

688

एवमान्याहुतिं दत्त्वा तिलिमिश्रां समन्त्रकाम्। रोदितव्यं ततो गाढं येन तस्य सुखं भवेत्॥५९॥ पितृलोकको प्राप्तिके लिये उसके ब्रह्मरन्ध्रका भेदन करके उसका पुत्र निम्न-मन्त्रसे अग्निमें घोकी आहुति दे—॥५७॥ हं अग्निदेव! तुम भगवान् वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किये गये हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी (तेजोमय दिव्य शरीरकी) उत्पत्ति हो। स्वगंलोकमें गमन करनेके लिये इसका (स्यूल) शरीर जलकर तुम्हारा हिव हो, एतदर्थ तुम प्रज्वलित होओ॥५८॥ इस प्रकार मन्त्रसहित तिलिमिश्रत घोकी आहुति देकर जोरसे रोना चाहिये, उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है॥५९॥

दाहादनन्तरं कार्यं स्त्रीभिः स्नानं ततः सुतैः । तिलोदकं ततो दद्यान्नामगोत्रोपकल्पितम् ॥ ६०॥ प्रारायेत्रिम्बपन्नाणि मृतकस्य गुणान् बदेत् । स्त्रीजनोऽग्रे गृहं गच्छेत्पृष्ठतो नरसञ्चयः ॥ ६१॥

दाहके अनन्तर स्त्रियोंको स्नान करना चाहिये। तत्पश्चात् पुत्रोंको स्नान करना चाहिये। तदनन्तर मृत प्राणीके गोत्र-नामका उच्चारण करके तिलाञ्चलि देनी चाहिये॥६०॥ फिर नीमके पत्तोंको चबाकर मृतकके गुणोंका गान करना चाहिये। आगे-आगे स्त्रियोंको और पीछे पुरुषोंको घर जाना चाहिये॥६१॥

गृहे स्नानं पुनः कृत्वा गोग्रासं च प्रदापयेत्। पत्रावल्यां च भुझीयाद् गृहात्रं नैव भक्षयेत्॥ ६२॥

१. अकारो वासुदेव: स्थात् तथा अक्षराणामकारोऽस्मि इत्यादि चचनोंके अनुसार "अ" भगवान् वासुदेवका नाम है। अत: यहाँ "अस्मात्"का तात्पर्य सासुदेवात् है।

मृतकस्थानपालिप्य दक्षिणाभिमुखं ततः । द्वादशाहकपर्यनं दीपं कुर्यादहर्निशम्॥६३॥ सूर्येऽस्तमागते ताश्च्यं शमशाने वा चतुष्यथे। दुग्धं च मृणमये पात्रे तोयं दद्याद् दिनत्रयम्॥६४॥ अपक्कमृणमयं पात्रं शीरनीरप्रपूरितम्। काष्ट्रत्रयं गुणैबंद्धं धृत्वा मन्त्रं पठेदिमम्॥६५॥ शमशानानलदग्धोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धवैः। इदं नीरिमदं शीरमत्र स्नाहि इदं पिब॥६६॥ चतुर्थे सञ्चयः कार्यः साग्निकेश निरम्निकैः। तृतीयेऽहि द्वितीये कर्तव्यश्चाविरोधतः॥६७॥

और घरमें पुन: स्नान करके गोग्रास देना चाहिये। पत्तलमें भोजन करना चाहिये और घरका अन्न नहीं खाना चाहिये॥ ६२॥ मृतकके स्थानको लीपकर वहाँ बारह दिनतक रात-दिन दक्षिणाभिमुख अखण्ड दीपक जलाना चाहिये॥ ६३॥ हे ताक्ष्यं! (शवदाहके दिनसे लेकर) तीन दिनतक सूर्यास्त होनेपर श्मशानभूमिमें अथवा चौराहेपर मिट्टीके पात्रमें दूध और जल देना चाहिये॥ ६४॥ काठकी तीन लकड़ियोंको दृष्टतापूर्वक सूतसे बाँधकर (अर्थात् तिगोड़िया बनाकर) उसपर दूध और जलसे भरे हुए कच्चे मिट्टीके पात्र (घड़ा आदि)-को रखकर यह मन्त्र पढ़े—॥ ६५॥ (हे प्रेत!) तुम श्मशानकी आगसे जले हुए हो, बान्धवोंसे परित्यक्त हो, यह जल और यह दूध (तुम्हारे लिये) है, इसमें स्नान करो और इसे पीओ ॥ ६६॥ साग्निक (जिन्होंने अग्न्याधान किया हो)-को चौथे

दसर्वा अध्याव

183

दिन अस्थिसञ्चय करना चाहिये और निषिद्ध बार-तिथिका विचार करके निरग्निकको तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थिसञ्चय करना चाहिये॥६७॥

गत्वा श्रमशानभूमिं च स्नानं कृत्वा शुचिर्भवेत् । ऊर्णासूत्रं वेष्टियत्वा पवित्रीं परिद्याय च॥६८॥ दद्याच्छ्मशानवासिभ्यस्ततो माषविलं सुतः । यमाय त्वेतिमन्त्रेण तिस्तः कुर्यात्परिक्षमाः॥६९॥ ततो दुग्धेन चाभ्युक्ष्य चितास्थानं खगेश्वर । जलेन सेच्येत्पश्चादुद्धरेदस्थिवृन्दकम्॥७०॥ कृत्वा पलाशपत्रेषु क्षालयेदुग्धवारिभिः । संस्थाप्य गृण्यये पात्रे श्राद्धं कुर्याद्यथाविधि॥७१॥ त्रिकोणं स्थणिडलं कृत्वा गोमयेनोपलेपितम् । दक्षिणाभिमुखो दिक्षु दद्यात्पण्डत्रयं त्रिषु॥७२॥ पुञ्जोकृत्य चिताभस्म तत्र धृत्वा त्रिपादुकाम् । स्थापयेनात्र सजलमनाच्छाद्य मुखं घटम्॥७३॥

(अस्थि-सञ्चयके लिये) श्मशानभूमिमें जाकर स्नान करके पवित्र हां जाय। ऊनका सूत्र लपेटकर और पवित्रो धारण करके—॥६८॥ श्मशानवासियों (भूतादि)-के लिये पुत्रको 'यमाय त्या' (यजु० ३८।९) इस मन्त्रसे माष (उड़द)-को विल देनी चाहिये और तीन वार परिक्रमा करनी चाहिये॥६९॥ हे खगेश्वर! इसके बाद चिताम्थानको दूधसं सीचकर जलसं सीचे। तदनन्तर अस्थिसञ्चय करे और उन अस्थियोंको पलाशके पत्तेपर रखकर दूध और जलसं छोये और पुन: मिट्टीके पात्रपर रखकर यथाविधि श्राद्ध (पिण्ड दान) करे॥७०-७१॥ त्रिकोण स्थण्डिल बनाकर उसं गोवरसं लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थण्डिलके तीनों कोनोंपर

<sup>्.</sup> याज्ञवस्थ्य स्मृति ३।१७ की मितस्थरामें विज्ञानेश्वरने कहा है कि प्रेतके लिये वल और दूध पृथक्-पृथक् पात्रोमें रखना चाहिये और 'देन अह ख़ाहि' कहकर जल का 'पित्र चैदम्' कहकर दूध रखना चाहिये।

तीन पिण्डदान\* करे॥ ७२॥ चिताभस्मको एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई (तिगोड़िया) रखकर उसपर खुले मुखवाला जलपूर्ण घट स्थापित करे॥ ७३॥

ततस्तण्डुलपाकेन दिधवृतसमन्वितम् । बिलं प्रेताय सजलं दद्यान्मिष्टं यथाविधि ॥ ७४ ॥
पदानि दश पञ्चैव चोत्तरस्यां दिशि वजेत्। गतं विधाय तत्रास्थिपात्रं संस्थापयेत्ख्या ॥ ७५ ॥
तस्योपिर ततो दद्यात्पण्डं दाहार्तिनाशनम् । गर्तादुद्धृत्य तत्पात्रं नीत्वा गच्छेज्जलाश्रयम् ॥ ७६ ॥
तत्र प्रक्षालयेदुग्धजलादस्थि पुनः पुनः चर्चयेच्चन्दनेनाश्च कुंकुमेन विशेषतः ॥ ७७ ॥
धृत्वा सम्पुटके तानि कृत्वा च हृदि मस्तके । परिक्रम्य नमस्कृत्य गङ्गामध्ये विनिक्षिपेत् ॥ ७८ ॥
अन्तर्दशाहं यस्यास्थि गङ्गातोये निमज्जित । न तस्य पुनरावृत्तिर्द्धालोकात्कदाचन ॥ ७९ ॥
यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । तावद्वर्षसहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ८० ॥
इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्टान्न मिलाकर जलके सहित प्रेतको यथाविधि बिल

दसर्वी अध्याय

8384

करे। उसके ऊपर दाहजिनत पीड़ा नष्ट करनेवाला पिण्ड प्रदान करे और गड़ेसे उस अस्थिपात्रको निकालकर उसे लेकर जलाशयको जाय॥ ७५-७६॥ वहाँ दूध और जलसे उन अस्थियोंको बार-बार प्रक्षालित करके चन्दन और कुंकुमसे विशेषकपसे चर्चित (लेपित) करे॥ ७७॥ फिर उन्हें एक दोनेमें रखकर हृदय और मस्तकमें लगाकर उनकी परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गङ्गाजीमें विसर्जित करे (छोड़ दे)॥ ७८॥ जिस मृत प्राणीकी अस्थि दस दिनके अन्तर्गत गङ्गामें विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोकसे कभी भी पुनरागमन नहीं होता॥ ७९॥ गङ्गाजलमें मनुष्यकी अस्थि जबतक रहती है, उतने हजार क्वाँतक वह स्वर्गलोकमें विराजमान रहता है॥ ८०॥

गङ्गाजलोमि संस्पृत्रय मृतकं पद्यनो यदा। स्पृत्रते पातकं तस्य सद्य एव विनश्यति॥ ८१॥ आराध्य तपसोग्रेण गङ्गादेवीं भगीरधः। उद्धारार्थं पूर्वजानी आनयद् ब्रह्मलोकतः॥ ८२॥ त्रिषु लोकेषु विख्याते गङ्गायाः पावनं यशः। या पुत्रान्सगरस्यैतान्धस्माख्याननयदिवम्॥ ८३॥

गङ्गाजलको लहरांको छूकर हवा जब मृतकका स्पर्श करती है तब उस मृतकके पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं॥ ८१॥ महाराज भगौरथ उग्र तपसे (गङ्गादेवीकी) आराधना करके अपने पूर्वजोंका उद्धार करनेके लिये गङ्गादेवीको ब्रह्मलोकसे (भूलोक) ले आये थे॥ ८२॥ जिनके जलने भस्मीभूत राजा सगरके पुत्रोंको स्वर्गमें पहुँचा दिया, उन गङ्गाजीका पवित्र यश तीनों लोकोंमें विख्यात है॥ ८३॥

पूर्वे वयसि पापानि ये कृत्वा मानवाः गताः। गङ्गायामस्थिपतनात्स्वर्गलोकं प्रयानि ते॥८४॥

कश्चिद् व्याधो महारण्ये सर्वप्राणिविहिंसकः। सिंहेन निहतो यावतप्रयाति नरकालये॥८५॥ तावत्कालेन तस्यास्थि गङ्गायां पतितं तदा। दिव्यं विमानमारुहा स गतो देवमन्दिरम्॥८६॥ अतः स्वयं हि सत्पुत्रो गङ्गायामस्थि पातयेत्। अस्थिसञ्चयनादृध्वं दशगात्रं समाचरेत्॥८७॥

जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्थामें पाप करके मर जाते हैं. उनकी अस्थियोंको गङ्गामें छोड़नेपर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं॥ ८४॥ किसी महा अरण्यमें सभी प्राणियोंकी हत्या करनेवाला कोई व्याध सिंहके द्वारा मारा गया और जब वह नरकको जाने लगा तभी उसको अस्थि गङ्गाजीमें गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमानपर चढ़कर देवलोकको चला गया॥ ८५-८६॥ इसलिये सत्पुत्रको स्वतः ही अपने पिताको अस्थियोंको गङ्गाजीमें विसर्जित करना चाहिये। अस्थिसञ्चयनके अनन्तर दशगात्रविधिका अनुष्ठान करना चाहिये॥ ८७॥

अध कश्चिद्विदेशे वा वने चौरभये मृतः। न लब्धस्तस्य देहश्चेच्छृणुयाद्यदिनं तदा॥ ८८॥ दर्भपुत्तलकं कृत्वा पूर्ववत्केवलं दहेत्। तस्य भस्म समादाय गङ्गातोथे विनिश्चिपेत्॥ ८९॥ दशगात्रादिकं कर्म तिद्दनादेव कारयेत्। स एव दिवसो ग्राह्यः श्राद्धे सांवत्सरादिके॥ २०॥ पूर्णे गर्भे मृता नारी विदार्य जठरं तदा। बालं निष्कास्य निश्चित्व भूमाँ तामेव दाहयेत्॥ २२॥ गङ्गातीरे मृतं बालं गङ्गायामेव पातयेत्। अन्य देशे क्षिपेद् भूमौ सप्तविंशतिमासजम्॥ २२॥ अतः परं दहेत्तस्य गङ्गायामस्थि निश्चिपेत्। जलकुम्भश्च दातव्यं बालानामेव भोजनम्॥ २३॥

### दसको अध्याय

680

यदि कोई व्यक्ति विदेशमें या वनमें अथवा चोरोंके भयसे मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधनका समाचार सुने, उस दिन कुशका पुत्तल बनाकर पूर्वविधिके अनुसार केवल उसीका दाह करे और उसकी भस्मको लेकर मङ्गाजलमें विसर्जित करे॥८८-८९॥ दशगात्रादि कर्म भी उसी दिनसे आरम्भ करना चाहिये और सांवत्सरिक श्राद्धमें भी उसी (सूचना प्राप्त होनेवाले) दिनको प्रहण करना चाहिये॥९०॥ यदि गर्भकी पूर्णता हो जानेके अनन्तर नारीको मृत्यु हो गयी हो तो उसके पेटको चीरकर बालकको निकाल ले, (यदि वह भी मर गया हो तो) उसे भूमिमें गाइकर केवल मृत स्त्रीका दाह करे॥९१॥ गङ्गाके किनारे मरे हुए बालकको गङ्गाजीमें ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थानपर मरे सत्ताईस महीनेतकके बालकको भूमिमें गाइ दे॥९२॥ इसके बादकी अवस्थावाले बालकका दाहसंस्कार करे और उसकी अस्थियाँ गङ्गाजीमें विसर्जित करे तथा जलपूर्ण कुम्भ प्रदान करे एवं केवल बालकोंको ही भोजन कराये॥९३॥

गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देवं मृते शिशौ । घटं च पायसं भोज्यं दखाद्वालविपत्तिषु॥ ९४॥ कुमारे च मृते बालान् कुमारानेव भोजयेत्। सबालान्भोजयेद्विप्रान्पौगण्डे सवते मृते॥ ९५॥ मृतश्च पञ्चमादूर्ध्वमद्भतः सवतोऽपि वा। पायसेन गुडेनापि पिण्डान्दद्याद्शं क्रमात्॥ ९६॥ एकादशं द्वादशं च वृषोत्सर्गविधिं विना। महादानविहीनं च पौगण्डे कृत्यमाचरेत्॥ ९७॥

जीवमाने च पितरि न पौगण्डे स्विप्ण्डनम्। अतस्तस्य द्वादशाहन्येकोदिष्टं समाचरेत्॥ ९८॥ गभंके नष्ट होनेपर (गर्भस्य शिशुके उद्देश्यसे) उसको कोई क्रिया नहीं की जाती। पर शिशु (दौत निकलनेक पूर्वको अवस्थावालं बच्चे)-के मरनेपर उसके लिये दुग्धदान करना चाहिये। बालक (चूड़ाकरणसे पूर्व या तीन वर्षको अवस्थावालं)-के मरनेपर उसके लिये जलपूर्ण घटका दान करना चाहिये और खीरका भोजन कराना चाहिये॥ १४॥ कुमारके मरनेपर कुमार बालकोंको भोजन कराना चाहिये और उपनीत पौगण्ड अवस्थाके बच्चेके मरनेपर उसी अवस्थाके बालकोंके साथ बाह्यणोंको भोजन कराये॥ १५॥ पाँच वर्षकी अवस्थाके बच्चेके मरनेपर उसी अवस्थाके बालकोंक साथ बाह्यणोंको भोजन कराये॥ १५॥ पाँच वर्षकी अवस्थाके अवस्थाके अवस्थाके वालकोंक साथ बाह्यणोंको भोजन कराये॥ १५॥ पाँच वर्षकी अवस्थाके अवस्थाके वालकको मृत्यु होनेपर, वह चाहे उपनीत (यज्ञोपबीत-संस्कार-सम्पन्न) हो अववा अनुपनीत (जिसका यज्ञोपवीत न हुआ) हो पायस और गुडके दस पिण्ड क्रमशः प्रदान करने चाहिये॥ १६॥ पौगण्ड अवस्थाके बालकको मृत्यु होनेपर वृषोत्सर्ग तथा महादानकी विधिको छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाहको क्रियका सम्पादन करना चाहिये॥ १७॥ पिताके जीवित रहनेपर पौगण्डावस्थामें मृत बालकका सिपण्डन श्राद्ध नहीं होता। अतः वारहवें दिन उसका केवल एकोहिष्ट श्राद्ध करे॥ १८॥

स्त्रीशृह्राणां विवाहस्तु व्रतस्थाने प्रकीर्तितः। व्रतात्प्रावसर्ववर्णानां वयस्तुल्या क्रिया प्रवेत्॥ ९९ ॥ स्वल्पात्कर्मप्रसङ्गाच्य स्वल्पाद् विषयबन्धनात्। स्वल्पे वयसि देहे च क्रियां स्वल्पापपीच्छति॥ १००॥ किशोरे तरुणे कुर्याच्छय्यावृषमखादिकम्। पददानं महादानं गोदानमपि दापयेत्॥ १०१॥

दसवा अध्याव

686

यतीनां चैव सर्वेषां न दाहो नोदकक्रिया। दशगात्रादिकं तेषां न कर्तव्यं सुतादिभिः॥ १०२॥ दण्डग्रहणमात्रेण नते नारायणो भवेत्। त्रिदण्डग्रहणात्तेषां प्रेतत्वं नैव जायते॥ १०३॥

स्त्री और शूट्रोंके लिये विवाह ही वतवन्ध-स्थानीय संस्कार कहा एया है। वत अर्थात् उपनयनके पूर्व मरनेवाले सभी वर्णोंके मृतकोंक लिये उनको अवस्थाके अनुकृत समान क्रिया होनी (करनी) चाहिये॥ १९॥ जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयोंसे जिसका सम्बन्ध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देहवाला हो, ऐसे जीवके मरनेपर उसकी क्रिया भी स्वल्प हो होनी चाहिये॥ १००॥ किशोर अवस्थाके और तरुण अवस्थाके मनुष्यके मरनेपर शब्यादान, वृषोत्सर्गादि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएँ करनी चाहिये॥ १०१॥ सभी प्रकारके संन्यासियोंकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्रों (आदिके) द्वारा न तो उनका दाह-संस्कार किया जाना चाहिये, न उन्हें तिलाञ्जलि देनी चाहिये और न उनको दशगात्रादि क्रिया हो करनी चाहिये॥ १०२॥ क्योंकि दण्डग्रहण (संन्यासग्रहण) कर लेनेमात्रसे नर ही नारायणस्वरूप हो जाता है। त्रिदण्ड नग्रहण करनेसे (मृत्युके अनन्तर उस) जीवको प्रेतत्व ग्राप्त नहीं होता॥ १०३॥

ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ताः स्वरूपानुभवेन हि । अतस्ते तु प्रदत्तानां पिण्डानां नैव काङ्क्षिणः ॥ १०४॥ तस्मात्यिण्डादिकं तेथां नैव नोदकमाचरेत् । तीर्थश्चाद्धं गयाश्चाद्धं पितृभवत्या समाचरेत् ॥ १०५॥

१. मन, वाणी और इन्डियोंका संयम हो 'ज़िटण्ड' है।

ज्ञानीजन तो अपने स्वरूपका अनुभव कर लेनेके कारण सदा मुक्त ही होते हैं। इसलिये उनके उद्देश्यसे दिये जानेवाले पिण्डोंको भी उन्हें आकाङ्क्षा नहीं होती॥१०४॥ अत: उनके लिये पिण्डदान और उदकक्रिया नहीं करनी चाहिये, किंतु पितृथक्तिके कारण तोर्थश्राद्ध और गयाश्राद्ध करने चाहिये॥ १०५॥

कुटीचकबहुदकौ । एतान् संन्यासिनस्ताक्ष्यं पृष्टिव्यां स्थापयेन्यृतान्॥ १०६॥ गङ्गादीनामभावे हि पृथिव्यां स्थापनं स्मृतम्। यत्र सन्ति महानद्यस्तदा तास्वेव निश्चिपेत्।। १०७॥

इति गरु इपुराणे सारोन्द्रारे दाहास्थितं वयकर्मनिरूपणं नाम दशमोऽस्थायः ॥ १०॥

हे तार्क्ष्य! हंस, परमहंस, कुटीचक और बहूदक—इन चारों प्रकारके संन्यासियोंकी मृत्यु होनेपर उन्हें पृथिवीमें गाड़ देना चाहिये॥ १०६॥ गङ्गा आदि नदियोंके उपलब्ध न रहनेपर ही पृथिवीमें गाड़नेकी विधि है, यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्होंमें उन्हें जलसमाधि दे देनी चाहिये॥ १०७॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें "दाहास्थिसंचयकर्मनिकपण" ग्रामक दसवी अध्याव पूरा हुआ ॥ १०॥

ANN # MAN

# ग्यारहवाँ अध्याय

## दशगात्र-विधान

गरुड उवाच

दशगात्रविधिं बूहि कृते किं सुकृतं भवेत्। पुत्राभावे तु कः कुर्यादिति मे यद केशव॥१॥ गरुष्ठजी बोले--हे केशव! आप दशगात्रकी विधिके सम्बन्धमें बताइये, इसके करनेसे कौन-सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्रके अभावमें इसको किसे करना चाहिये॥१॥

श्राभग**धान्**वाचे

शृण् ताक्ष्यं प्रवक्ष्यामि दशगात्रविधि तव । यद्विधाय च सत्युत्रो मुख्यते पैतृकादृणात् ॥ २ ॥ पुत्रः शोकं परित्यज्य धृतिमास्थाय सास्विकीम् । पितुः पिण्डादिकं कुर्यादश्रुपातं न कारयेत् ॥ ३ ॥ श्रीभगवान् बोले-हं ताक्ष्यं! अब मैं दशगार्त्रविधिको तुमसे कहता हूँ, जिसको करनेसे सत्पुत्र पितृ-ऋणसे मुक्त हो जाता है ॥ २ ॥ पुत्र (पिताके मरनेपर) शोकका परित्याग करके धैर्य धारणकर सात्त्विक भावसे समन्वित होकर पिताका पिण्डदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिये॥३॥ श्लेब्माश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुद्धे यतोऽदशः। अतो न रोदितव्यं हि तदा शोकात्रिरर्थकात्॥ ४॥

यदि वर्षसहस्त्राणि शोचतेऽहर्निशं नरः। तथापि नैव निधनं गतो दृश्येत कर्हिचित्॥५॥ जातस्य हि प्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽधं न शोकं कारयेद् बुधः॥६॥ न हि कश्चिदुपायोऽस्ति दैवो वा मानुषोऽपि वा। यो हि मृत्युवशं प्राप्तो जन्तुः पुनरिहाक्षजेत्॥७॥ अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि। तदा दुःखैर्न युन्येरन् नलरामयुधिष्ठिराः॥८॥ नायमत्यन्तसंवासः कस्यचित् केनचित् सहः। अपि स्वस्य शरीरण किमृतान्यैः पृथग्जनैः॥९॥

क्योंकि बान्धवोंके द्वारा किये गये अश्रुपात और श्लेष्यपातको विवश होकर (पितारूपो) प्रेत पान करता है। इसिलये इस समय निरर्धक शोक करके रोना नहीं चाहिये॥ ४॥ यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात-दिन शोक करता रहे, तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखायी नहीं पड़ सकता॥ ५॥ जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है, उसका जन्म भी निश्चित है। इसिलये बुद्धमान्को इस अवश्यम्भावी जन्म-मृत्युके विषयमें शोक नहीं करना चाहिये॥ ६॥ ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है, जिसके द्वारा मृत्युको प्राप्त हुआ व्यक्ति पुन: यहाँ वापस आ सके॥ ७॥ अवश्यम्भावी भावोंका प्रतीकार यदि सम्भव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दु:ख न प्राप्त करते॥ ८॥ इस जगत्में सदाके लिये किसीका किसी भी व्यक्तिके साथ रहना सम्भव नहीं है। जब अपने शरीरके साथ भी जीवारमाका सार्वकालिक सम्बन्ध सम्भव नहीं है तो किस अन्य जन्में आन्यन्तिक महवासको तो वात ही क्या?॥ ९॥

१५३

यथा हि पथिकः कशिच्छायामाश्रित्य विश्रमेत्। विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वद्भूतसमागमः॥ १०॥ यद्गातः संस्कृतं भोज्यं सायं तच्य विनश्यति। तदश्चरससम्पृष्टे काये का नाम नित्यता॥ ११॥ भैषज्यमेतदुःखस्य विचारं परिचिन्य च। अज्ञानप्रभवं शोकं त्यक्ता कुर्यात् क्रियां सुतः॥ १२॥

जिस प्रकार कोई पश्चिक छायाका आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुन: चला जाता है, उसी प्रकार प्राणीका संसारमें परस्पर मिलन होता है। पुन: प्रारब्ध-कर्मोंको भोगकर वह अपने गन्तव्यको चला जाता है।। १०॥ प्रात:काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, वह सायंकाल नष्ट हो जाता है—ऐसे (नष्ट होनेवाले) अन्तके रससे पुष्ट होनेवाले शरोरकी नित्यताकी कथा हो क्या ?॥ ११॥ पितृमरणसे होनेवाले दु:खके लिये यह (पूर्वोक्त) विचार औषधस्वरूप है। अत: इसका सम्यक् चिन्तन करके अञ्चरनसे होनेवाले शोकका परित्याग कर पुत्रको अपने पिताको क्रिया करनी चाहिये॥ १२॥

पुत्राभावे वधूः कुर्याद्धार्याभावे च सोदरः। शिष्यो वा आह्मणस्यैव सिण्छो वा समाचरेत्॥ १३॥ ज्येष्ठस्य वा किनिष्ठस्य भातुः पुत्रैश्च पौत्रकैः। दशगात्रादिकं कार्यं पुत्रहीने नरे खग॥ १४॥ भातृणामेकजातानामेकश्चेत् पुत्रवान् भवेत्। सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरस्रवीत्॥ १५॥ पुत्रके अभावमें पत्नीको और पत्नीके अभावमें सहोदर भाईको तथा सहोदर भाईके अभावमें ब्राह्मणकी क्रिया उसके शिष्यको अथवा किसी सिण्डी व्यक्तिको करनी चाहिये॥ १३॥ हे गरुड! पुत्रहोन व्यक्तिके मरनेपर उसके बड़े अथवा

छोटे भाईके पुत्रों या पौत्रोंके द्वारा दशगात आदि कार्य कराने चाहिये॥ १४॥ एक पितासे उत्पन्न होनेवाले भाइयोंमें यदि एक भी पुत्रवान् हो तो उसी पुत्रसे सभी भाई पुत्रवान् हो जाते हैं, ऐसा मनुजीने कहा है।। १५॥

पत्यश्च बङ्का एकस्य चैका पुत्रवती भवेत्। सर्वास्ताः पुत्रवत्यः स्युस्तेनैकेन सुतेन हि॥१६॥ सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्रं पिण्डं प्रदापयेत् । क्रियालोपो न कर्तव्यः सर्वाभावे पुरोहितः ॥ १७॥ स्वी वाऽध पुरुषः कश्चिदिष्टस्य कुरुते क्रियाम् । अनाधप्रेतसंस्कारात् कोटियज्ञफलं लभेत्॥ १८॥

यदि एक पुरुषको बहुत-सो पित्रयोंमें कोई एक पुत्रवती हो जाय तो उस एक ही पुत्रसे वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं॥१६॥ सभी (भाई) पुत्रहोन हाँ तो उनका मित्र पिण्डदान करे अथवा सभीके अभावमें पुरोहितको ही क्रिया करनी चाहिये। क्रियाका लोप नहीं करना चाहिये॥ १७॥ यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट-मित्रकी और्ध्वदैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेतका संस्कार करनेसे उसे कोटियज्ञका फल प्राप्त होता है॥१८॥

पितुः पुत्रेण कर्तव्यं दशमात्रादिकं खग । मृते न्येष्टेऽप्यतिस्नेहान्न कुर्वीत पिता सुते ॥ १९ ॥ बहवोऽपि यदा पुत्रा विधिमेक: समाचरेत् । दशगात्रं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यन्यानि घोड्ण ॥ २०॥ एकेनैव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि । विभक्तस्तुपृथक्कार्यंश्राद्धं सांवत्सरादिकम् ॥ २१ ॥ हे खग! पिताका दशमात्रादि कर्म पुत्रको करना चाहिये। किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्रको मृत्यु हो जाय तो अति स्नेह

होनेपर भी विना उसकी दशराबादि क्रिया न करे॥१९॥ बहुत-से पुत्रोंके रहनेपर भी दशगात्र, सपिण्डन तथा

William III

१५५

अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्रको करना चाहिये॥ २०॥ पैतृक सम्पत्तिका बँटवारा हो जानेपर भी दशगात्र, सपिण्डन और घोडश श्राद्ध एकको ही करना चाहिये, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धोंको विभक्त पुत्र पृथक्-पृथक् करें॥ २१॥

तस्माज्येष्टः सुतो भक्त्या दशगात्रं समाघरेत् । एकभोजी भूमिशायी भूत्वा ब्रह्मपरः शुचिः ॥ २२ ॥ सप्तवारं परिक्रम्य धरणीं यत्फलं लभेत्। क्रियां कृत्वा पितुर्मातुस्तत्फलं लभते सुत:॥ २३॥ आरभ्य दशगात्रं च वावद्वै वार्षिकं भवेत् । तावत् पुत्रः क्रियां कुर्वन् गयाश्राद्धफलं लभेत्॥ २४॥ इसलिये ज्येष्ठ पुत्रको एक समय भोजन, भूमिपर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्तिभावसे दशगात्र और श्राद्धविधान करने चाहिये॥ २२॥ पृथ्वोको सात बार परिक्रमा करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल पिता-पाताकी क्रिया करके पुत्र 📰 करता है।। २३॥ दशगात्रसे लेकर वर्षिक श्राद्धपर्यन्त पिताकी श्राद्धक्रिया करनेवाला पुत्र गयात्राद्धका फल प्राप्त करता है।। २४॥

कूपे तड़ागे बाऽऽरामे तीर्थे देवालयेऽपि वा । गत्वा मध्यमयामे तु स्नानं कुर्यादपन्त्रकम् ॥ २५॥ शुचिर्भृत्वा वृक्षमूले दक्षिणाभिमुखः स्थितः। कुर्याच्य वेदिकां तत्र गोमयेनोपलिप्यताम्॥ २६॥ तस्यां पर्णे दर्भमयं स्थापयेत् कौशिकं द्विजम् । तं पाद्यादिभिरभ्यर्च्य प्रणमेदतसीति च॥२७॥ कुप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालयके प्राङ्गणमें जाकर मध्यमयाम (मध्याइकाल)-में बिना मन्त्रके स्नान करना चाहिये॥ २५॥ पवित्र होकर वृक्षके मूलमें दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबरसे लीपे। उस वेदीमें पत्तेपर कुशसे बने हुए दर्भमय ब्राह्मणको स्थापित करके पाद्यादिसे उसका पूजन करे और 'अतसीपुष्यसंकाशंo' इत्यादि मन्त्रोंसे उसे प्रणाम करे॥ २६-२७॥

तदग्रे च ततो दत्त्वा पिण्डार्थं कौशमासनम् । तस्योपरि ततः पिण्डं नामगोत्रोपकल्यितम् ॥ २८ ॥ दद्यात् तण्डुलपाकेन यदिपष्टेन वा सुतः ।

उशीरं चन्दनं भृङ्गराजपुष्यं निवेदयेत्। घूपं दीपं च नैवेद्यं मृखवासं च दक्षिणाम्॥ २९॥ काकाञ्चं पयसोः पात्रे वर्धमानजलाञ्चलीन्। प्रेतायामुकनाप्ने च महत्तमुपतिष्ठतु॥ ३०॥ अत्रं वस्त्रं जलं इव्यमन्यद्वा दीयते च यत्। प्रेतशब्देन यहत्तं पृतस्यानन्यदायकम्॥ ३९॥ तस्मादादिदिनादूर्थ्वं प्राक्सपिण्डीविधानतः। योषितः पुरुषस्यापि प्रेतशब्दं समुच्चरेत्॥ ३२॥

इसके पश्चात् उसके आगे पिण्ड प्रदान करनेके लिये कुशका आसन रखकर उसके कपर नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जीकी पीठी (आट)-से बने हुए पिण्डको प्रदान करना चाहिये। उशीर (खस), चन्दन और भृङ्गराज (भँगरैया)-का पुष्प निवेदित करे। धूप-दीप, नैवेख, पुखवास (ताम्बूल-पान) तथा दक्षिणा समर्पित करे॥ २८-२९॥ तदनन्तर काकान्न, दुध और जलसे परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान

नारहत्त्व अध्याय

१५७

(वृद्धिक्रमसे दी जानेवाली) जलाञ्चलि प्रदान करते हुए यह कहे कि—'अमुक नामके प्रेतके लिये मेरे द्वारा प्रदत्त (यह पिण्डादि सामग्री) प्राप्त हो'॥३०॥ अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु 'ग्रेत' शब्दका उच्चारण करके मृत प्राणीको दी जाती है, उससे उसे अनन्त फल प्राप्त होता है (अक्षय वृध्ति प्राप्त होती है)॥३१॥ इसलिये प्रथम दिनसे लेकर सिपण्डीकरणके पूर्व स्त्री और पुरुष दोनोंके लिये 'ग्रेत' शब्दका उच्चारण करना चाहिये॥३२॥

प्रथमेऽहिन यतिपडो दीयते विधिपूर्यकम् । तेनैव विधिनान्नेन नव पिण्डान् प्रदापयेत् ॥ ३३ ॥ नवमे दिवसे चैव सिपण्डैः सकलैंजैनैः । तैलाभ्यङ्गः प्रकर्तव्यो मृतकस्वर्गकाभ्यया ॥ ३४ ॥ बिहः स्नात्वा गृहीत्वा च दूर्वा लाजासमिन्वताः । अग्रतः प्रमदां कृत्वा समागच्छेन्मृतालयम् ॥ ३५ ॥ दूर्वावत् कुलवृद्धिस्ते लाजा इव विकासिता । एव्यमुक्त्वा त्यजेद् गेहे लाजान् दूर्वासमिन्वतान् ॥ ३६ ॥ दशमेऽहिन भासेन पिण्डं दद्यात् खगेश्वर । माषेण तिन्नवेधाद्वा कलौ न पलपैतृकम् ॥ ३७ ॥ दशमे दिवसे क्षौरं बान्धवानां च मुण्डनम् । कियाकर्तुः सुतस्यापि पुनर्मुण्डनमाचरेत् ॥ ३८ ॥ पहले दिन विधिपूर्वक जिस अन्तका पिण्ड दिया जाता है, उसी अन्तसे विधिपूर्वक जिस अन्तका पिण्ड दिया जाता है, उसी अन्तसे विधिपूर्वक नौ दिनतक पिण्डक्षन कर

पहले दिन विधिपूर्वक जिस अन्तका पिण्ड दिया जाता है, उसी अन्तसे विधिपूर्वक नौ दिनतक पिण्डदान करना चाहिये॥ ३३॥ नौवें दिन सभी सपिण्डोजनोंको मृत प्राणीके स्वर्गकी कायनासे तैलाभ्यङ्ग करना चाहिये और घरके बाहर सान करके दूव एवं लाजा (लावा) लेकर स्त्रियोंको आगे करके मृत प्राणीके घर जाकर उससे कहे कि 'दूर्वाके समान आपके कुलकी वृद्धि हो तथा लावाके समान आपका कुल विकसित हो '—ऐसा कह करके दूर्वासमन्वित लावाको उसके घरमें (चारों ओर) बिखेर दे ॥ ३४-३६ ॥ हे खगेश्वर! दसवें दिन मांससे पिण्डदान करना चाहिये, किंतु कलियुगमें मांससे पिण्डदान शास्त्रत: निषद्ध है होनेके कारण मान (उड़द)-से पिण्डदान करना चाहिये ॥ ३७ ॥ दसवें दिन शौरकर्म और बन्धु-बान्धवोंको मुण्डन कराना चाहिये ॥ ३८ ॥

मिष्टानैभीं अयेदेकं दिनेषु दशसु द्विजम् । प्रार्थयेत् प्रेतमुक्तिं हा हरि छ्यात्वा कृतास्त्रात्तः ॥ ३९॥ अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमञ्युतम् । ये नमस्यित गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम् ॥ ४०॥ अनादिनिधनो देवः शंखचक्रगदाथरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ ४१॥ इति सम्प्रार्थनामन्त्रं आद्धानो प्रत्यहं पठेत् । स्नात्वा गत्वा गृहे दत्वा गोग्रासं भोजनं चरेत् ॥ ४२॥

इति गरुजपुराणे सारोद्धारे दशगात्रविधिनिरूपणं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥

#### AND BOND

दस दिनतक एक ब्राह्मणको प्रतिदिन मिष्टान्न भोजन कराना चाहिये और हाथ जोड़कर भगवान् विष्णुका ध्यान करके प्रेतको मुक्तिके लिये (इस प्रकार) प्रार्थना करनी चाहिये॥३९॥ अतसीके फूलके



848

समान कान्तिवाले, मीत वस्त्र धारण करनेवाले अच्युत भगवान् गोविन्दको जो प्रणाम करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता॥ ४०॥ हे आदि-अन्तसे रहित, शङ्ख-चक्र और गदा धारण करनेवाले, अविनाशो तथा कमलके समान नेत्रवाले देव विष्णु! आप प्रेतको मोक्ष प्रदान करनेवाले हों॥ ४१॥ इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्धके अन्तमें यह प्रार्थना-मन्त्र पढ़ना चाहिये। तदनन्तर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देनेके उपरान्त भोजन करना चाहिये॥ ४२॥

॥ इस प्रकार गरुङ्युराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'दशगात्रविधिनिरूपण' नामक ग्यारहर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥



# बारहवाँ अध्याय

# एकादशाहकृत्य-निरूपण, मृत-शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यमषोडशी, उत्तमषोडशी एवं नारायणबलि

गरह उदाचे

एकादशिदनस्थापि विधिं बूहि सुरेश्वर । वृषोत्सर्गविधानं च वद मे जगदीश्वर ॥ १ ॥ गरुडजीने कहा—हे सुरेश्वर ! ग्यारहवें दिनके कृत्य-विधानको भी बताइये और हे जगदीश्वर ! वृषोत्सर्गकी विधि भी बताइये ॥ १ ॥

*ब्रोधगवानु<mark>वाच</mark>* 

एकादशेऽद्वि गन्तव्यं प्रातरेव जलाशये। औध्वंदिहिकिया सर्वा करणीया प्रयत्नतः॥ २॥ निमन्त्रयेद् ब्राह्मणांश्च वेदशास्त्रपरायणान्। प्रार्थयेत् प्रेतपुक्तिं च नमस्कृत्य कृताञ्चितः॥ ३॥ श्रीभगवान्ने कहा—ग्यारहवें दिन प्रातःकाल ही जलाशयपर जाकर प्रयत्नपूर्वक सभी औध्वंदिहिक क्रिया करनी चाहिये॥ २॥ वेद और शास्त्रोंका अभ्यास करनेवाले ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे और हाथ जोड़कर नमस्कार क्रिया क्रयास क्रिया क्रया क्रिया क

व्यक्ति वस्ति

१६१

स्नानसंध्यादिकं कृत्वा ह्याचार्योऽपि शुच्चिभेवत्। विधानं विधिवत् कुर्यादेकादशदिनोचितम्॥ ४॥ अमनं कारयेच्झ्रद्धं दशाहं नाम गोत्रतः। एकादशेऽहि प्रेतस्य दश्चात् पिण्डं समन्त्रकम्॥ ५॥ सौवर्णं कारयेद् विष्णुं ब्रह्माणं रौप्यकं तथा। रुद्रस्ताग्रमयः कार्यो यमो लोहमयः खन॥ ६॥ पश्चिमे विष्णुकलशं गङ्गोदकसमन्वितम्। तस्योपिर न्यसेद्विष्णुं पीतवस्त्रेण वेष्टितम्॥ ७॥ पूर्वे तु ब्रह्मकलशं क्षीरोदकसमन्वितम्। ब्रह्माणं स्थापयेत् तत्र श्वेतवस्त्रेण वेष्टितम्॥ ८॥ उत्तरस्यां रुद्रकुम्भं पूरितं प्रधुसर्पिषा। श्लीरुद्रं स्थापयेत् तत्र श्वेतवस्त्रेण वेष्टितम्॥ ९॥ दक्षिणस्यां यमघटमिन्द्रोदकसमन्वितम्। कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य तस्योपिर यमं न्यसेत्॥ १०॥ दक्षिणस्यां यमघटमिन्द्रोदकसमन्वितम्। कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य तस्योपिर यमं न्यसेत्॥ १०॥

आचार्य भी स्नान-संघ्या आदि करके पवित्र हो जार्य और ग्यारहवें दिनके लिये उचित कृत्योंका विधिवत् विधान आरम्भ करें॥४॥ दस दिनतक मृतकके नाम-गोत्रका उच्चारण मन्त्रोच्चारणके विना करना चाहिये। ग्यारहवें दिन प्रेतका पिण्डदान समन्त्रक (मन्त्रोंसहित) करना चाहिये॥५॥ हे एरुड! सुवर्णसे विध्णुकी, रजत (चाँदो)-से बहाकी, ताप्रसे रुद्रकी और लाँहसे यमकी प्रतिमा बनवानी चाहिये॥६॥ पश्चिमभागमें गङ्गाजलसे परिपूर्ण विष्णुकलश स्थापित करके उसके ऊपर पोतवस्त्रसे वेष्टित विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे॥७॥ पूर्व-दिशामें दूध और जलसे भरा ब्रह्मकलश स्थापित करके उसपर शेत वस्त्रसे वेष्टित ब्रह्मकी स्थापना करे॥८॥ उत्तरकी दिशामें मधु और घृतसे परिपूर्ण रुद्रकुम्भकी स्थापना करके रक्त-वस्त्रवेष्टित ब्रीरुद्रकी प्रतिमाको उसपर स्थापित करे ॥ ९ ॥ दक्षिण-दिशामें इन्द्रोदक (वर्षाके जल)-से परिपूर्ण यमघटकी स्थापना करे और काले वस्त्रसे वेष्टित करके उसपर यमकी प्रतिमा स्थापित करे॥ १०॥

मध्ये तु मण्डलं कृत्वा स्थापयेत् कौशिकं सुतः। दक्षिणाभिमुखो भूत्वाऽपस्त्येन च तर्पयेत्॥ ११॥ विद्यां विधि शिष्ठं धर्मं वेदमन्त्रेश्च तर्पयेत्। होमं कृत्वा चरत् पश्चाच्छ्रग्रद्धं दशघटादिकम्॥ १२॥ गोदानं च ततो दद्यात् पितृणां तारणाय वै। गीरेषा हि व्या दत्ता प्रीतये तेऽस्तु माधवा॥ १३॥ उपभुक्तं तु तस्यासीद्वस्त्रभूषणवाहनम् । घृतपूर्णं कांस्यपात्रं सप्तधान्यं तदीपिततम्॥ १४॥ तिलाद्यष्टमहादानमन्तकाले न चेत् कृतम्। शय्यासमीपे धृत्वेतद्वानं तस्याः प्रदाययेत्॥ १५॥ प्रश्चाल्य विष्रचरणौ पूज्येदम्बरादिभिः। सिद्धान्नं तस्य दातव्यं मोदकाऽपूयकाः पयः॥ १६॥ स्थापयेत् पुरुषं हैमं शय्योपिर तदा सुतः। पूजियत्वा प्रदातव्या मृतशस्या यश्चोदिता॥ १७॥ उनके मध्यमे एक मण्डल वनाकर उसपर पुत्र कुशसे निर्मित कुशसयो प्रेतकी प्रतिमा स्थापित करे और दिक्षणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करे॥ ११॥ विष्णु ब्रह्मा, शिव और धर्मराज (यम)-का वेदमन्त्रोंसे तर्पण करे। तब होम करनेके अनन्तर श्राद्ध और दस घट आदिका दान करे॥ १२॥ तदनन्तर पितरोंको तारनेके लिये गोदान करे। गोदानकं समय 'हे माधव! यह गौ मेरेद्वारा आपकी प्रसन्ताके लिये दी जा रही है, इस गोदानसे अप वस्त वाते। विष्णा करे। गोदानकं समय 'हे माधव! यह गौ मेरेद्वारा आपकी प्रसन्ताके लिये दी जा रही है, इस गोदानसे अप वस्त वाते। वस्त वाते। वस्त वाते। वस्त स्थापत्र, सप्तधान्य

बास्यों आवार

\$69

और प्रेतको प्रिय लगनेवाली वस्तुएँ एवं तिलादि अष्टमहादान जो अन्तकालमें न किये जा सके हों, शय्याके समीप रखकर शय्याके साथ इन सबका भी दान करे॥ १४-१५॥ ब्राह्मणके चरणोंको धोकर वस्त्र आदिसे उनकी पूजा करे और मोदक, पूजा, दूध आदि प्रकान उन्हें प्रदान करे॥ १६॥ तब पुत्र शय्याके ऊपर (प्रेतको) स्वर्णमयी प्रतिमा (काञ्चन पुरुषको) स्थापित करे और उसको पूजा करके यथाविधि मृतशय्याका दान करे॥ १७॥

प्रेतस्य प्रतिमायुक्ता सर्वोपकरणैवृंता । प्रेतशस्या यया होषा तुभ्यं विप्र निवेदिता ॥ १८ ॥ इत्याचार्यंय दातव्या ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । ततः प्रदक्षिणीकृत्व प्रणिपत्य विसर्जयेत् ॥ १९ ॥ एवं शय्याप्रदानेन श्राद्धेन नवकादिना । वृषोत्सर्गविधानेन प्रेतो याति परां गतिम् ॥ २० ॥

शय्यादानके समय इस मन्त्रको पढ़े—'हे विप्र! प्रेतकी प्रतिमासे युक्त और सभी प्रकारके उपकरणोंसे समन्वित यह प्रेतशय्या (मृतशय्या) मैंने आपको निवेदित की हैं'—इस प्रकार पढ़कर कुटुम्बी झाहाण आचार्यको वह शय्या प्रदान करनी चाहिये। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्वन करना चाहिये। १८-१९॥ इस प्रकार शय्यादान, नवक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्गका विधान करनेसे प्रेत परम गतिको प्राप्त होता है। २०॥

एकादशेऽहि विधिना वृषोत्सर्गं समाचरेत् । हीनाङ्गरोगिणं बालं त्यक्षया कुर्यात्सलक्षणम् ॥ २१ ॥ रक्ताक्षः पिङ्गलो यस्तु रक्तः शृङ्गे गले खुरे । श्रेतोदरः कृष्णपृष्ठो ब्राह्मणस्य विधीयते ॥ २२ ॥ सुन्निगधवर्णो यो रक्तः क्षत्रियस्य विधीयते । पीतवर्णश्च वैश्यस्य कृष्णः शृद्रस्य शस्यते ॥ २३ ॥

ग्यारहवें दिन विधिपूर्वक हीन अङ्गवाले, रोगी, अत्यन्त छोटे बछड़ेको छोड़कर सभी शुभ लक्षणोंसे युक्त वृषका विधिपूर्वक उत्सर्ग (वृषोत्सर्ग) करना चाहिये। २१॥ ब्राह्मणके उद्देश्यसे लाल आँखवाले, पिंगलवर्णवाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुरवाले, सफेद पेट तथा काली पीठवाले वृषभका उत्सर्जन करना चाहिये॥ २२॥ क्षित्रियके लिये चिकना और रक्तवर्णवाला, वैश्यके लिये पीतवर्णवाला और शूद्रके लिये कृष्णवर्णका वृषभ (वृषोत्सर्गके लिये) प्रशस्त माना जाता है॥ २३॥

यस्तु सर्वाङ्गिपङ्गः स्याच्छ्वेतः पुच्छे पदेषु च । सपिङ्गो वृष इत्याहुः पितृणां प्रीतिवर्धनः ॥ २४ ॥ चरणास्तु मुखं पुच्छं यस्य श्वेतानि गोपतेः । लाक्षारससवर्णो यः स नील इति कीर्तितः ॥ २५ ॥ लोहितो यस्तु वर्णेन मुखपुच्छे च पाण्डुरः । पिङ्गः खुरविषाणाभ्यां रक्तनीलो निगद्यते ॥ २६ ॥ सर्वाङ्गेध्वेकवर्णो यः पिङ्गः पुच्छे खुरेषु यः । तं नीलपिङ्गिपत्याहुः पूर्वजोद्धारकारकम् ॥ २७ ॥ सर्वाङ्गेध्वेकवर्णो यः पिङ्गः पुच्छे खुरेषु यः । तं नीलपिङ्गिपत्याहुः पूर्वजोद्धारकारकम् ॥ २७ ॥

जिस वृष्धका सर्वाङ्ग पिङ्गलवर्णका हो तथा पूँछ और पैर सफेद हो, वह पिङ्गल वर्णका वृष्ध—पितरोंकी प्रसन्तता बढ़ानेवाला होता है, ऐसा कहा गया है। २४॥ जिस वृष्धके पैर, मुख और पूँछ धेत हों तथा शेष शरीर लाखके समान वर्णका हो, वह नीलवृष कहा जाता है। २५॥ जो वृष्ध रक्तवर्णका हो तथा जिसका मुख और पूँछ पाण्डुर वर्णका हो तथा खुर और स्तिंग पिङ्गल वर्णके हों उसे रक्तनील वृष कहते हैं। २६॥ जिस साँडके का प्रवास का एक रंगके हों और पूँछ का कर पिङ्गलवर्णका हो, उसे नीलिएङ्ग कहा गया है, वह पूर्वजीका उद्धार



1997

करनेवाला होता है॥ २७॥

पारावतसवर्णस्तु ललाटे तिलकान्वितः । तं वधुनीलिमत्याहुः पूर्णं सर्वाङ्गशोधनम् ॥ २८ ॥ नीलः सर्वशरीरेषु रक्तश्च नयनद्वये । तपयाहुर्महानीलं नीलः पञ्चविधः स्मृतः ॥ २९ ॥ जो कबृतरके समान रंगवाला हो, जिसके ललाटपर तिलक-सो आकृति हो और सर्वाङ्ग सुन्दर हो, वह बधुनील वृषभ कहा जाता है ॥ २८ ॥ जिसका सम्पूर्णं शरीर नीलवर्णका हो और दोनों नेत्र रक्तवर्णके हों, उसे महानील वृषभ कहते हैं—इस प्रकार नीलवृषभ पाँच प्रकारके होते हैं ॥ २९ ॥

अवश्यमेव मोक्तव्यो न स धार्यो गृहे भवेत्। तदर्थमेषा चरित लोके गाथा पुरातनी॥ ३०॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्। गौरीं विवाहयेत् कन्यां नीलं वा वृषमुत्सृजेत्॥ ३१॥ स एव पुत्रो मन्तव्यो वृषोत्सर्ग तु यश्चरेत्। गवायां श्राद्धदाता च योऽन्यो विष्ठसमः किल॥ ३२॥

(वृषका संस्कार करके) उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिये, घरमें नहीं रखना चाहिये। इसी विषयमें लोकमें एक पुरानी गाथा प्रचलित है—॥३०॥ बहुत-से पुत्रोंको कामना करनी चाहिये; ताकि उनमेंसे कोई एक गया जाय अथवा गौरी कन्याका विवाह (कन्यादान) करे या नील वृषका उत्सगं करे॥ ३१॥ बो पुत्र वृषोत्सगं करता है और गयामें श्राद्ध करता है वही पुत्र है, अन्य पुत्र विष्ठांके समान हैं॥३२॥

२. 'अष्टवर्षा भवेदीरी' —आठ वर्षको कन्या 'गौरी' कहलाती है।

रीरवादिषु ये केचित् पच्यन्ते यस्य पूर्वजाः। वृषोत्सर्गेण तान् सर्वास्तारयेदेकविंशतिम्॥ ३३॥ वृषोत्सर्गं किलेच्छन्ति पितरः स्वर्गता अपि। अस्मद्वंशे सृतः कोऽपि वृषोत्सर्गं करिष्यति॥ ३४॥ तदुत्सर्गोद्वयं सर्वे यास्यायः परमां गतिम्। सर्वयज्ञेषु जास्माकं वृषयज्ञो हि मुक्तिदः॥ ३५॥ जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकोंमें यातना पा रहे हों, इक्कीस पीढ़ीके पुरुषोंके सहित वृषोत्सर्ग करनेवाला पुत्र उनको तार देता है॥ ३३॥ स्वर्गमें गये हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्गकी कामना करते हैं 'हमारे वंशमें कोई पुत्र होगा, जो वृषोत्सर्ग करेगा'। उसके द्वारा किये गये वृषोत्सर्गसे हम सब परम गतिको प्राप्त होंगे। इम लोगोंको सभी यज्ञोंमें श्रेष्ठ वृष-यज्ञ (वृषोत्सर्ग) मोक्ष देनेवाला हैं॥ ३४-३५॥

तस्मात् पितृविमुक्त्यर्थं वृषयत्रं समाचरेत् । यथोक्तेन विद्यानेन कुर्यात् सर्वं प्रयत्मतः ॥ ३६ ॥ प्रहाणां स्थापनं कृत्वा तत्तन्मन्त्रेश्च पूजनम् । होमं कुर्याद् यथाशास्त्रं पूजयेद्वृषमातरः ॥ ३७ ॥ वत्सं वर्त्सा समानाय्य बशीयात् कंकणं तयोः । वैवाह्येन विद्यानेन स्तम्भमारोपयेत् तदा ॥ ३८ ॥ इसलिये पितरोंकी मुक्तिके लिये यथोक्त विधानसे सभी प्रयत्नपूर्वक वृषयत्र (वृषोत्सर्ग) करना चाहिये ॥ ३६ ॥ (वृषोत्सर्ग करनेवाला) ग्रहोंकी तत्तद् मन्त्रोंसे स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभकी माता मौशीकी पूजा करे ॥ ३७ ॥ वल्लड़ा और वल्लडीको ले जाकर उन्हें कङ्कण बाँधे और वैवाहिक विधानकी विधिके

का <del>में उन्हें द</del>ेश है,83

१६७

स्नापयेच्य वृषं वर्ती रुद्रकुम्भोदकेन च। गन्धमाल्यैश्च सम्पूज्य कारवेच्य प्रदक्षिणाम्॥ ३९॥ विशूलं दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्कं प्रदापयेत्। तं विमुच्याञ्जलिं बद्ध्या पठेन्मन्त्रिममं सुतः॥ ४०॥ धर्मस्त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा। तवोत्सर्गप्रदानेन तारयस्व भवाणंवात्॥ ४१॥ फिर वछड्। और वछड्ीको रुद्रकुम्भके जलसे छान कराये, गन्ध और माल्यसे सम्यक् पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे॥ ३९॥ तदनन्तर वृषके दक्षिणभागमें त्रिशूल और वामपार्श्वमें चक्र चिह्नित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मन्त्रको पढ़े—॥ ४०॥ पूर्वकालमें ब्रह्माके द्वारा निर्मित तुम वृषरूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करनेसे तुम भवार्णवसे पर लगाओ॥ ४१॥

इति मन्त्रान्नमस्कृत्य वर्त्स वर्त्सी समुत्मृजेत् । वरदोऽहं सदा तस्य प्रेतमोक्षं ददामि च ॥ ४२ ॥ तस्मादेष प्रकर्तव्यस्तत्फलं जीवतो भवेत् । अपुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखं याति परां गतिम् ॥ ४३ ॥ कार्तिकादौ शुभे मासे चोत्तरायणगे रवौ । शुक्लपक्षेऽधवा कृष्णं द्वादश्यादि तिथौ तथा ॥ ४४ ॥ प्रहणद्वितये चैव पुण्यतीर्थेऽयनद्वये । विषुवद्द्वितये चापि वृषोत्सर्गं समाचरेत् ॥ ४५ ॥ इस मन्त्रसे नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ीको छोड़ दे । (भगवान् विष्णुने कहा—इस प्रकार जो वृषोत्सर्गं करता है । मैं सदा उसे वर प्रदान करता है और प्रेतको मोक्ष प्रदान करता है ॥ ४२ ॥ अतः वृषोत्सर्गकर्म अवश्य करना चाहिये । (अपनी) जीवितावस्थामें भी वृषोत्सर्गं करनेपर वही फल 💷 होता है । पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं

(अपने उद्देश्यसे) वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गतिको प्राप्त करता है॥ ४३॥ कार्तिक आदि शुभ महीनोंमें, सूर्यके उत्तरायण होनेपर, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षकी द्वादशी आदि तिथियोंमें, सूर्य-चन्द्रके ग्रहण-कालमें, पिवत्र तीर्थमें, दोनों अयन-संक्रान्तियों (मकर-कर्क)-में और विषुवत्-संक्रान्तियों (मेष-तुला)-में वृषोत्सर्ग करना चाहिये॥ ४४-४५॥

शुभे लग्ने मुहूर्ते च शुचौ देशे समाहितः। ब्राह्मणं तु समाहूय विधित्रं शुभलक्षणम्॥ ४६॥ जपैहोंमैस्तथा दानैः प्रकुर्याहेहशोधनम्। पूर्ववत् सकलं कृत्यं कुर्याद्धोमादिलक्षणम्॥ ४७॥

शुभ लग्न और मुहूर्तमें पवित्र स्थानमें समाहितचित्त होकर विधि जाननेवाले शुभ लक्षणोंसे युक्त ब्राह्मणको बुलाकर जप-होम तथा दानसे अपनी देहको पवित्र करके पूर्वोक्त रीतिसे सभी होमादि कृत्योंका सम्पादन करना चाहिये॥४६-४७॥

शालग्रामं च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धपाचरेत्। आत्मश्राद्धं ततः कुर्याद्द्याद्दानं द्विजन्मने॥ ४८॥ एवं यः कुरुते पक्षित्रपुत्रस्यापि पुत्रवान्। सर्वकामफलं तस्य वृषोत्सर्गात् प्रजायते॥ ४९॥ अग्निहोत्रादिभियंत्रैदानश्च विविधेसपि। न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सर्गेण यां लभेत्॥ ५०॥ शालग्रामकी स्थापना करके वैष्णवश्राद्ध करना चाहिये। तदनन्तर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणोंको दान

बारहवां अध्याय

१६९

सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं ॥ ४९ ॥ अग्निहोत्रादि यज्ञींसे और विविध दानोंसे भी वह गति नहीं होती जो वृषोत्सर्गसे प्राप्त होती है ॥ ५० ॥

बास्ये कौमारे पौगण्डे यौवने वार्धके कृतम्। यत्पापं तद्विनश्येत वृषोत्सर्गान्त संशयः॥६१॥

पित्रद्रोही कृतान्धः सुरापी गुरुतत्वयाः। ब्रह्महा हेमहारी ■ वृषोत्सर्गात् प्रमुख्यते॥६२॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वृषयः समाचरत्। वृषोत्सर्गसमं पुण्यं नास्ति ताक्ष्यं अगत्त्रये॥६३॥

बाल्यातस्या, कौमार, पौगण्ड, यौवन और वृद्धावस्थामें किया गया जो पाप है, वह सब वृषोत्सर्गसे नष्ट

हो जाता है, इसमें संशय नहीं है॥६१॥ मित्रद्रोहो. कृतम्न, सुरापान करनेवाला, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्महत्यारा और स्वर्णकी चोरी करनेवाला भी वृषोत्सर्गसे पापमुक्त हो जाता है (ये लोग महापापी कहे गये हैं)॥५२॥

इसलिये हे ताक्ष्यं! सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिये। तीनों लोकमें वृषोत्सर्गके समान कोई पुण्यकार्य नहीं है॥५३॥

पतिपुत्रवती नारी द्वयोरग्रे मृता यदि । वृषोत्सर्गं नैव कुर्याद्द्याद् गां च पयस्थिनीम् ॥ ५४॥ वृषभं वाहयेद्यस्तु स्कन्धे पृष्ठे च खेचर । स पतेत्ररके घोरे यावदाभूतसम्प्लवम् ॥ ५५॥ वृषभं ताडयेद्यस्तु निर्दयो मृष्ट्रियष्ट्रिभिः । स नरः कल्पपर्यन्तं भुनिक यमयातनाम् ॥ ५६॥ पति और पुत्रवाली स्त्री यदि उन दोनोंक सामने मर जाय तो उसके उद्देश्यसे वृषोत्सर्गं नहीं करना चाहिये,

अपितु दूध देनेवालो गायका दान करना चाहिये॥ ५४॥ हे गरुड! जो व्यक्ति (वृषोत्सर्गवाले) वृषभको कन्धे अथवा पीठपर भार ढोनेके काममें प्रयोग करता है, वह प्रलयपर्यन्त घोर नरकमें निवास करता है॥ ५५॥ जो निर्देशी व्यक्ति मुद्दी (मुक्के) अथवा लकड़ीसे वृषभको मारता है, वह एक कल्पतक यमयातनाको भोगता है॥ ५६॥

एवं कृत्वा वृषोत्सर्गं कुर्याच्छाद्धानि षोडश । सपिण्डीकरणादवांक् तदहं कथयामि ते॥ ५७॥ स्थाने द्वारेऽर्धमार्गे च चितायां शवहस्तकं । अस्थिसंचयने षष्ठो दश पिण्डा दशाहिकाः ॥ ५८॥ मिलनं षोडशं चैतत् प्रथमं परिकीर्तितम् । अन्यच्च षोडशं मध्ये द्वितीयं कथयामि ते॥ ५९॥

इस प्रकार वृयोत्सर्ग करके समिण्डोकरणके पूर्व योडश श्राद्धोंको करना चाहिये। वह मैं तुमसे कहता हूँ॥ ५७॥ मृतस्थानमें, द्वारपर, अधंमार्गमें, चितामें, शवके हाथमें और अस्थिसञ्चयमें—इस प्रकार छ: पिण्ड प्रदान करके दस दिनतक दशगात्रके (दस) पिण्डोंको देना चाहिये॥ ५८॥ यह प्रथम मिलनवोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्यमें किया जानेवाला मध्यमधोडशो कहा जाता है उसके विषयमें तुमसे कहता हूँ॥ ५९॥

प्रथमं विष्णवे दद्याद् द्वितीयं श्रीशिवाय च । याम्याय परिवाराय तृतीयं पिण्डमुत्सृजेत्॥ ६०॥ चतुर्थं सोपराजाय हव्यवाहाय पञ्चमम् । कव्यवाहाय षष्टं च दद्यात् कालाय सप्तमम्॥ ६१॥ कद्राय चाष्टमं दद्यात्रवमं पुरुषाय च । प्रेताय दशमं चैकंकादशं विष्णवे नमः॥ ६२॥ द्वादशं ख्रह्मणे दद्याद् विष्णवे च त्रयोदशम् । चतुर्दशं शिवायैव यमाय दशपञ्चकम्॥ ६३॥

संस्थि अध्याव

\$105

दशात् तत्पुरुषायैव पिण्डं घोडशकं खग। पछ्यं घोडशकं प्राहुरेतत् तत्त्विवदो जनाः ॥ ६४॥ द्वादश प्रतिमासेषु पासिकं च त्रिपाक्षिकम् । न्यूनघाणमासिकं पिण्डं दद्यान्यूनाव्दिकं तथा॥ ६५॥ उत्तमं घोडशं चैतन्मया ते परिकीर्तितम् । श्रपियत्वा चरुं ताक्ष्यं कुर्यादेकादशेऽहिने॥ ६६॥ मध्यघोडशीमें (मिलनघोडशीको भौति हो सोलह पिण्ड होते हैं) पहला पिण्ड भगवान् विष्णुको, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यमको प्रदान करे। चौथा पिण्ड सोमराज, परंचवाँ हव्यवाह (हव्यको वहन करनेवाले अग्नि), छठा कव्यवाह (कव्य वहन करनेवाले अग्नि) स्वा सातवाँ पिण्ड कालको प्रदान करे। आठवाँ पिण्ड रुद्रको, नवाँ पुरुषको, दसवाँ प्रेतको और ग्यारहवाँ पिण्डं विष्णुको प्रदान करे। बारहवाँ पिण्डं ब्रह्माको, तेरहवाँ विष्णुको, चौदहवाँ शिवको, पंद्रहवाँ यमको और सोलहवाँ पिण्डं तत्पुरुषके उद्देश्यसे देना चाहिये। हे खग! तत्त्वविद् लोग इसे मध्यमघोडशी कहते हैं॥ ६०—६४॥ तदनन्तर प्रतिमासके बारह, पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊनवाण्यासिक और उनाव्यक—इन श्राद्धोंको उत्तमघोडशी कहा जाता है। इनके विषयमें मैंने तुम्हें ब्रतस्य। हे तार्थ्य! इनको ग्यारहवें दिन चरु बनाकर करना चाहिये। ६५-६६॥

चत्वारिंशत् तथैवाष्टौ श्राद्धं प्रेतत्वनाशनम् । यस्य जातं विधानेन स भवेत् पितृपंक्तिभाक् ॥ ६७ ॥ पितृपंक्तिप्रवेशार्थं कारयेत् बोडशत्रयम् । एतच्छ्राद्धविहीनश्चेत् प्रेतो भवति सुस्थिरम् ॥ ६८ ॥ यावत्र दीयते श्राद्धं बोडशत्रयसंज्ञकम् । स्वदत्तं परदत्तं च तावन्नैवोपतिष्ठते ॥ ६९ ॥ ये अड़तालीस श्राद्ध<sup>8</sup> प्रेतत्वको नष्ट करनेवाले हैं। जिस मृतकके उद्देश्यसे ये अड़तालीस श्राद्ध किये जाते हैं, वह पितरोंको पंक्तिके योग्य हो जाता है॥६७॥ इसलिये पितरोंको पंक्तिमें प्रवेश दिलानेके लिये बोडशत्रयी (मिलन, मध्यम तथा उत्तमबोडशी) करनी चाहिये। इन श्राद्धींसे विहीन मृतकका प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जबतक बोडशत्रयसंज्ञक श्राद्ध नहीं किये जाते, तबतक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरेके द्वारा दी गयी कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता॥६८-६९॥

तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यं विधिना धोडशत्रयम्। भर्तुर्वा कुरुते पत्नी तस्याः श्रेयो हानन्तकम्॥ ७०॥ सम्परेतस्य या पत्युः कुरुते चौध्वंदेहिकम्। श्रयाहं पाश्चिकं श्राद्धं सा सतीत्युच्यते प्रया॥ ७१॥ इसलिये पुत्रको विधानपूर्वक घोडशत्रयोका अनुष्ठान करना चाहिये। पत्नी यदि अपने पतिके उद्देश्यसे इन श्राद्धोंको करती है तो उसे अनन्त श्रेयको प्राप्ति होता है॥ ७०॥ जो स्त्री अपने मृत पतिकी औध्वंदैहिक किया—श्रयाह-श्राद्ध (वार्षिक श्राद्ध) तथा पाक्षिक श्राद्ध (महालय-श्राद्ध) करती है, वह मेरे द्वारा सती कही गयी है॥ ७१॥

उपकाराय सा भर्तुर्जीवत्येषा पनिवता । जीवितं सफलं तस्या या मृतं स्वामिनं भजेत् ॥ ७२ ॥ अथ कश्चित् प्रमादेन ग्रियते बह्निवारिभिः । संस्कारप्रमुखं कर्म सर्वं कुर्याद्यथाविधि ॥ ७३ ॥

मिलनपोदर्शके सोलइ, मध्यमपोद्दशके सोलइ == उत्तमबोद्दशके सोलइ—इन्हें मिलकर ४८ ब्राह्न कहे बाते हैं।

बारहवाँ अध्याय

€09

प्रमादादिच्छया वापि नागाद्वा ग्रियते यदि। पक्षयोरुभयोर्नागं पञ्चमीषु प्रपूजयेत्॥ ७४॥ कुर्यात् पिष्टमर्यी लेख्यां नागभोगाकृति भृदि। अर्चयेत् तां सितैः पुष्पैः सुगन्धैश्चन्दनेन च॥ ७५॥ जो स्त्री पतिके उपकारार्थं पर्योक्त शादोंका अनुष्य करनेके निये चीत्र भागा करते है और को ना

जो स्त्री पतिके उपकासर्थ पूर्वोक्त श्राद्धोंका अनुष्ठान करनेके लिये जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पतिकी श्राद्धादिरूपसे सेवा करती है, वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है ॥ ७२ ॥ यदि कोई प्रमादसे, आगसे जलकर अथवा जलमें डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिये। यदि प्रमादसे, स्वेच्छासे अथवा सर्पके द्वारा मृत्यु हो जाय तो दोनों पक्षोंकी पद्धमी तिथिको नागकी पूजा करनी चाहिये॥ ७३-७४॥ पृथ्वीपर पीठीसे फणकी आकृतिवाले नागकी रचना करके श्वेत पुष्मों तथा सुगन्धित चन्दनसे उसकी पूजा करनी चाहिये॥ ७५॥

प्रदेशाद् धूपदीपौ 🔳 तण्डुलांश्च तिलान् क्षिपेत् । आमिषष्टं च नैवेद्यं शीरं च विनिवेदयेत् ॥ ७६ ॥ सौवर्णं शक्तितो नागं गां च दद्याद् द्विजन्मने । कृताञ्चलिस्ततो ब्रूयात् प्रीयतां नागराहिति ॥ ७७ ॥

धूप और दीप देना चाहिये तथा तण्डुल और तिल चढ़ाना चाहिये। कच्चे आटेका नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिये॥ ७६॥ शक्तिके अनुसार सुवर्णका नाग और गी ब्राह्मणको दान करना चाहिये। तदनन्तर हाथ जोड़ करके 'नागराज प्रसन्त हों'—इस प्रकार कहना चाहिये॥ ७७॥

पुनस्तेषां प्रकुर्वीत नारायणबलिं क्रियाम् । तथा लभन्ते स्वर्वासं मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥ ७८ ॥ एवं सर्वक्रियां कृत्वा घटं सात्रं जलान्वितम् । दद्यादाब्दं यथासंख्यान् पिण्डान् वा सजलान् क्रमात्॥ ७९ ॥

# एवमेकादशे कृत्वा कुर्यात् सापिण्डनं ततः । शब्यापदानां दानं च कारयेत् सूतके गते ॥ ८० ॥ इति गरुडपुराणे सारोद्धारे एकादशाहविधिनिक्षणणं नाम द्वादशोऽज्यायः ॥ १२॥

PART # PART

पुन: उन जोवोंके उद्देश्यसे नारायणबलिको क्रिया करनी चाहिये। ऐसा करनेसे मृत व्यक्ति सभी पातकोंसे मुक्त हो स्वर्गको प्राप्त होते हैं॥ ७८॥ इस प्रकार सम्पूर्ण क्रिया करके एक वर्षतक अन्न और जलके सहित घटका दान करना चाहिये अथवा संख्यानुसार जलके सहित विण्डदान करना चाहिये॥ ७९॥ इस प्रकार ग्यारहवें दिन श्राद्ध करके सिपण्डोकरण चाहिये और सूतक बीत जानेपर श्रय्यादान और पददान करना चाहिये॥ ८०॥

॥ इस प्रकार गरुहपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'एकादशाहिबधिनिरूपण' नामक वारहवी अध्याय पूरा हुआ॥

PART # PART

# तेरहवाँ अध्याय

अशौचकालका निर्णय, अशौचमें निषिद्ध कर्म, सपिण्डीकरणश्राद्ध, पिण्डमेलनकी प्रक्रिया, शय्यादान, पददान तथा गयाश्राद्धकी महिमा

गरुड उसाच

सिपण्डनिविधिं बृहि सूतकस्य च निर्णयम्। शय्यापदानां सामग्रीं तेवां च महिमां प्रभी ॥ १ ॥ गरुष्ठजीने कहा—हे प्रभी! सिपण्डनकी विधि, सूतकका निर्णय और शय्यादान तथा पददानकी सामग्री एवं उनकी महिमाके विषयमें कहिये॥ १॥

### श्रीभगश्चानुवाच

भृण तार्क्ष्य प्रवक्ष्यामि सापिण्ड्याद्यक्षिलां क्रियाम् । प्रेतनाम परित्यन्य यया पितृगणे विशेत् ॥ २ ॥ न पिण्डो मिलितो होषां पितामहशिवादिषु । नोपितष्ठन्ति दानानि पुत्रैर्दत्तान्यनेकथा ॥ ३ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे तार्थ्य सिपण्डांकरण आदि सम्पूर्ण क्रियाओंके विषयमें बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणो प्रेत नामको छोड़कर पितृगणमें प्रवेश करता है, उसे सुनो ॥ २ ॥ जिनका पिण्ड रुद्रस्वरूप पितामह आदिके पिण्डोंमें नहीं मिला दिया जाता, उनकी पुत्रोंके द्वार दिये गये अनेक प्रकारके दान प्राप्त नहीं होते ॥ ३ ॥

अशुद्धः स्यात्सदा पुत्रो न शुद्ध्यति कदाचन । सूतकं न निवर्तेत सपिण्डीकरणं विना॥ ४ ॥ तस्मात्पुत्रेण कर्तव्यं सूतकान्ते सपिण्डनम् । सूतकान्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितम् ॥ ५ ॥ ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेऽहनि। वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धारि॥ ६ ॥ दशाहेन सपिण्डास्तु शुद्ध्यन्ति प्रेतसूतके । त्रिगत्रेण सकुत्यास्तु स्त्रात्वा शुद्ध्यन्ति गोत्रजाः ॥ ७ ॥ चतुर्थे दशरात्रं स्यात्वणिनशाः युंसि पञ्चमे । षष्ठे चतुरहः प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम् ॥ ८ ॥ प्रहरद्वयम् । दशमे स्नानमात्रं हि मृतकं जन्मसूतकम् ॥ ९ ॥ नवमे दिनमेकं उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है कभी शुद्ध नहीं होता; क्योंकि सपिण्डीकरणके बिना सृतककी निवृत्ति (समाप्ति) नहीं होती॥४॥ इसलिये पुत्रके द्वारा सूतकके अन्तर्मे सपिण्डन किया जाना चाहिये। मैं सभीके लिये सूतकान्त (सूतक-समाप्ति)-का यथोचित काल कहूँगा॥५॥ ब्राह्मण दस दिनमें, क्षेत्रिय बारह दिनमें, वैश्य पंद्रह दिन और शूद्र एक मासमें शुद्ध होता है॥६॥ प्रेतसम्बन्धी सृतक (मृताशीच)-में सपिण्डी दस दिनमें शुद्ध होते हैं। सकुल्या (कुलके लोग) तीन सतमें शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नानमात्रसे शुद्ध हो जाते हैं॥७॥ चौथी पीढ़ीतकके बान्धव दस रातमें, पाँचवी पीढ़ीके लोग छ: रातमें, छठी पीढ़ीके चार दिनमें और सातवीं पीढ़ीके तीन दिनमें, आठवीं पीढ़ीके एक दिनमें, नवीं पीढ़ीके दो प्रहरमें तथा दसवीं पीढ़ीके लोग स्नानमात्रसे मरणाशींच और जननाशीचसे शुद्ध हो जाते हैं॥ ८-९॥

तेरहवाँ अध्याय

663

देशान्तरगतः कश्चिक्ण्याद्यो हानिर्दशम्। यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाश्विभंवेत्॥१०॥ अतिकान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमश्चिभंवेत्। संवत्तरे व्यतीते तु स्नानमात्राद्विशृद्ध्यति॥११॥ देशान्तरमें गया हुआ कोई व्यक्ति अयने कुलके जननाशीच या मरणाशीचके विषयका समाचार दस दिनके अंदर सुनता है तो दस रात्रि बोतनेमें जितना समय शेष रहता है, उतने समयके लिये उसे अशीच होता है॥१०॥ दस दिन वीत जानेके बाद (और एक वर्षके पहलेतक ऐसा समाचार मिलनेपर) तीन राततक अशीच रहता है। संवत्सर (एक वर्ष) बीत जानेपर (समाचार मिले) तो झानमात्रसे शुद्धि हो जाती है॥११॥

आद्यभागद्वयं यावन्मृतकस्य च सूतके। द्वितीये प्रतिते चाद्यात्मृतकाच्छुद्धिरिष्यते॥ १२॥ आदन्तजननात्मद्ध आचौलात्रैशिकी स्मृता। त्रिरात्रमाद्यतदेशाद् दशरात्रमतः परम्॥ १३॥ आजन्मनस्तु चौलान्तं यत्र कन्या विपद्यते। सद्यः शांचं भवेत्तत्र सर्ववणेषु नित्यशः॥ १४॥ मरणाशीचके आदिके दो भागोंके बीतनेक पूर्व (अर्थात् छः दिनतक) यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौचकी निवृतिकं साथ ही दूसरे अशौचकी भी निवृत्ति (शुद्धि) हो जाती है॥ १२॥ (किसी बालककी) दाँत निकलनेतक (दाँत निकलनेसे पूर्व) मृत्यु होनेपर सद्यः (अर्थात् उसके अन्तिम संस्कारके बाद आन करनेपर), चूडाकरण (मुण्डन)-के हो जानेपर एक सत, व्रतबन्ध होनेपर तीन रात और व्रतबन्धके पश्चात् मृत्यु होनेपर दस रातका अशौच होता है॥ १३॥ जब किसी भी वर्णकी कन्यकी मृत्यु जन्मसे लेकर सताईस मासकी

अवस्थातक हो जाय तो सभी वर्णों से समानकपसे सद्यः अशौचकी निवृत्ति हो जाती है।। १४॥
ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाहमेव हि। अतः परं प्रवृद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥ १५॥
वाक्यदाने कृते त्वत्र न्रेयं चोभयतस्त्र्यहम्। पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तृरेव हि।। १६॥
वणमासाभ्यन्तरे यावद् गर्भस्त्राचो भवेद्यदि। तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥ १७॥
हसके बाद वाग्दानपर्यन्त एक दिनका और इसके बाद अथवा बिना वाग्दानके भी सयानी कन्याओंकी मृत्यु होनेपर तीन रात्रिका अशाँच होता है, यह निश्चित है। वाग्दानके अनन्तर कन्याकी मृत्यु होनेपर पितृकुल और वरकुल दोनोंको तीन दिनका तथा कन्यादान हो जानेपर केवल पतिके हो कुलमें अशाँच होता है॥ १५-१६॥
छः मासके अंदर गर्भस्राव हो जानेपर जितने माहका गर्भ होता है, उतने हो दिनोंमें शुद्धि होती है॥ १७॥
अत अध्ये स्वजात्युक्तमाशाँचे तासु विद्यते। सद्यः शाँचे सिण्डानां गर्भस्य पतने सित ॥ १८॥
सर्वेषामेव वर्णानां सूतके भृतकेऽपि वा। दशाहाच्छुद्धिरित्येष कली शास्त्रस्य निश्चयः ॥ १९॥
अशाविदं देवपूजां प्रत्युत्यानाभिक्तदनम्। पर्यक्के श्वयनं स्पर्णं न कुर्यान्यृतस्त्रके॥ २०॥
इसके बाद अर्थात् छः माहके वाद गर्भस्त्राव हो तो उस स्त्रीको अपनी जातिके अनुरूप अशौच होता है।
गर्भपात होनेपर सिप्यहको सद्यः (स्रानोत्तर) शुद्धि हो जाती है॥ १८॥ कलियुगमें जननाशौच और मरणाशौचसे सभी वर्णोंको दस दिनमें शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्रका निर्णय है॥ १९॥ मरणाशौचमें आशीर्वाद,

तेरहवाँ अध्याय

909

देवपूजा, प्रत्युत्थान (आगन्तुकके स्वागतार्थं उठना), अभिवादन, पलंगपर शयन अथवा किसी अन्यका स्पर्श नहीं करना चाहिये॥ २०॥

सन्ध्यां दानं जएं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम् । ब्रह्मभोग्यं वृतं नैव कर्तव्यं मृतसूतके ॥ २१ ॥ नित्यं नैमिनिकं काम्यं सूतके यः समाचरेत् । तस्य पूर्वकृतं नित्यादिकं कर्म विनश्यति ॥ २२ ॥ व्यतिनो मन्त्रपूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च । ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो न हि राज्ञां च सूतकम् ॥ २३ ॥ (इसी प्रकार) मरणाशौचमें संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मणभोजन एवं वृत् नहीं करना

सृतके मृतके कुर्यात् प्राणायासम्मन्त्रकम् । दया मार्जनसन्त्रसन्तु मनसोध्वायं मार्जयेत् । गायत्री सम्यगुष्टायं सूर्यायाव्यं सिवेदयत् । यार्जनं तु र वा कार्यमुपस्यानं न चैव हि ॥

(भारद्वाज आचारभूषण १०३--१०४)

अशीवमें सामान्यक्रपसे मन्ध्याका निवेध होनेपर पी सन्ध्यावन्दनकर्प नित्यकर्य होनेके कारण अशीवकालमें भी निव्न श्लोकके अनुसार करनेका विधान है---

संन्ध्यामिष्टिं च होसं च यसकोवं समासरेत् । न त्यजेत् सूतके वापि त्यजन् गव्हत्यधोगतिम्॥ (महर्षि पुलस्त्य) सम्पान्यरूपमे कुरा और जलका प्रयोग नहीं होता। अमन्त्रकः प्राणायाम करे। मार्वन-मन्त्रोंका यनसे उच्चारण करे, गायत्रीका उच्चारण कर सूर्यार्थ्य दे।

२. यद्यपि अर्थाचारस्थामें ब्रहका निषेध है, परंतु एकस्टको तथा प्रदोष आदि ततींमें अन्त ग्रहण करना उचित नहीं है।

चाहिये॥ २१॥ जो व्यक्ति सृतकमें नित्य-नैमिनिक अथवा काम्य कमं करता है, उसके द्वारा पहले किये गये नित्य-नैमिनिक आदि कमं विनष्ट हो जाते हैं॥ २२॥ व्रती (ब्रह्मचारी), मन्त्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यती और राजा—इन्हें सूतक नहीं लगता॥ २३॥

विधाहोत्सवयज्ञेषु जाते च पृतस्तके। तस्य पूर्वकृतं चान्नं भोज्यं तन्यनुरस्रवीत्॥ २४॥ सूतके यस्तु गृहाति तदज्ञानात्र दोषभाक्। दाता दोषमवाप्नोति याचकाय ददन्नपि॥ २५॥ प्रच्छाद्य सूतकं यस्तु ददात्यन्नं द्विजाय च। ज्ञात्वा गृह्यन्ति ये विप्रा दोषभाजस्तु एव हि॥ २६॥

विवाह, उत्सव अथवा यज्ञमें मरणाशीच हो जानेपर उस अशौचकी प्रवृत्तिक पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है—ऐसा मनुने कहा है॥ २४॥ सूतक न जाननेके कारण जो व्यक्ति सूतकवाले घरसे अन्तिदि कुछ ग्रहण करता है, वह दोघी नहीं होता, किंतु याचकको देनेवाला दाता दोषका भागी होता है॥ २५॥ जो सूतकको छिपाकर ब्राह्मणको अन्त दंता है, वह दाता तथा सूतकको जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्यका भोजन करता है, वे दोनों हो दोषी होते हैं॥ २६॥

तस्मात् सूतकशुद्धधर्थं पितुः कुर्यात्सपिण्डनम् । ततः पितृगणैः साधै पितृलोकं स गच्छति ॥ २७॥ द्वादशाहे त्रिपक्षे वा षण्मासे वत्सरेऽपि वा । सपिण्डीकरणं प्रोक्तं मुनिधिस्तत्त्वदर्शिधिः ॥ २८॥ मया तु प्रोच्यते तार्क्ष्यं शास्त्रधर्मानुसारतः । चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाहे सपिण्डनम् ॥ २९॥

तेरहवाँ अध्याय

939

इसलिये सृतकसे शुद्धि प्राप्त करनेके लिये पिताका सपिण्डन-श्राद्ध करना चाहिये। तभी वह मृतक पितृगणोंके साथ पितृलोकमें जाता है।। २७॥ तत्त्वदर्शों मुनियोंने बारहवें दिन, तीन पक्षमें, छ: मासमें अथवा एक वर्ष पूर्ण होनेपर सपिण्डीकरण कहा है।। २८॥ हे ताक्यं! में तो शास्त्रधर्मके अनुसार चारों वर्णोंके लिये बारहवें दिन ही सपिण्डीकरण करनेके लिये कहता हूँ॥ २९॥

अनित्यत्वात्कितिधर्माणां पुंसां चैवायुषः क्षयान् । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहे प्रशस्यते॥ ३०॥ व्रतबन्धोत्सवादीनि व्रतस्योद्यापनानि च । विवाहादि भवेत्रैव मृते च गृहमेधिनि॥ ३१॥ भिश्लिभिक्षां न गृह्वाति हन्तकारो न गृह्यते । नित्यं नैमित्तिकं लुप्येद्यावित्यण्डो न मेलितः ॥ ३२॥

कित्युगर्में धार्मिक भावनाके अनित्य होनेसे, पुरुषोंको आयु क्षीण होनेसे और शरीरको अस्थिरताके कारण बारहवें दिन हो सिपण्डीकरण कर लेना प्रशस्त है।। ३०॥ गृहस्थके मरनेपर व्रतबन्ध, उत्सव आदि, व्रत, उद्यापन तथा विवाहादि कृत्य नहीं होते॥ ३१॥ जवतक पिण्डमेलन नहीं होता (अर्थात् पितरोंमें पिण्ड मिला नहीं दिया जाता या सिपण्डीकरण-श्राद्ध नहीं हो जाता) तबतक उसके यहाँसे भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य-नैमितिक कर्मोंका भी लोग रहता है॥ ३२॥

कर्मलोपात् प्रत्यवायी भवेत्तस्मात्सपिण्डनम्। निरग्निकः साग्निको वा द्वादशाहे समाचरेत्॥ ३३॥ यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयत्रेषु यत्फलम्। तत्फलं समवाप्नोति द्वादशाहे सपिण्डनात्॥ ३४॥ अतः स्नात्वा मृतस्थाने गोमयेनोपलेपिते। शास्त्रोक्तेन विधानेन सपिणडीं कारयेत् सृतः॥ ३५॥ कर्मका लोप होनसे दोषका भरगी होना पड़ता है, इसलिये चाहे निरिग्रक हो या साग्रिक (अग्रिहोत्री) बारहवें दिन सिपण्डन कर देना चाहिये॥ ३३॥ सभी तीथोंमें स्नान आदि करने और सभी यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल वारहवें दिन सिपण्डन करनेसे प्राप्त होता है॥ ३४॥ अतः स्नान करके मृतस्थानमें गोमयसे लेपन करके पुत्रको शास्त्रोक्तविधिसे सिपण्डन-श्राद्ध करना चाहिये॥ ३५॥

पाद्याच्याचमनीयाद्यैर्विश्चेदेवांश्च पूजयेत्। कुपित्रे विकिरं दस्वा पुनराप उपस्पृशेत्॥ ३६॥ दद्यात्पितामहादीनां त्रीन्पिण्डांश्च यथाक्रमम्। वसुरुद्राकंरूपाणां चतुर्थं मृतकस्य च॥ ३७॥ चन्दनैस्तुलसीपत्रैर्थ्यदीपैः सुभोजनैः। मुखवासैः सुवस्त्रैश्च दक्षिणाभिश्च पूजयेत्॥ ३८॥

पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदिसे विश्वेदेकोंका पूजन करे और असद्गतिके पितरोंके लिये भूमिमें विकिर देकर हाथ-पाँच धोकर पुन: आचमन करे॥ ३६॥ तब वसु, रुद्र और आदित्यस्वरूप पिता, पितामह तथा प्रिपतामहको क्रमश: एक-एक अर्थात् तीन पिण्ड प्रदान करे और चौथा पिण्ड मृतकको प्रदान करे॥ ३७॥ चन्दन, तुलसीपत्र, धूप-दीप, सुन्दर भोजन, ताम्बूल, सुन्दर वस्त्र तथा दक्षिणा आदिसे पूजन करे॥ ३८॥

प्रेतपिण्डं त्रिया कृत्वा सुवर्णस्य शलाकया। पितामहादिपिण्डेषु मेलयेत्तं पृथकपृथक्॥ ३९॥ पितामहा। मर्म मानः पितामहसमं पितः। सपिण्डीकरणं कुर्यादिति तार्श्य पतं मस॥ ४०॥

तेरहवाँ अध्याय

£39

तदनन्तर सुवर्णकी शलाकासे प्रेतके पिण्डको तीन भागीमें विभक्त करके पितामह आदिके पिण्डोमें पृथक्-पृथक् उसका मेलन करे। अधीत् एक भाग पितामहके पिण्डमें, दूसरा भाग प्रपितामहके पिण्डमें तथा तीसरा भाग वृद्धप्रपितामहके पिण्डमें मिलाये॥ ३९॥ हे लार्ध्य! मेरा पत है कि माताके पिण्डका मेलन पितामही आदिके पिण्डके साथ और पिताके पिण्डका मेलन पितामह आदिके पिण्डके साथ करके संपिण्डोकरण-श्राद्ध सम्मन्न करना चाहिये॥ ४०॥

मृते पितिर यस्याय विद्यते च पितामहः। तेन देवास्त्रयः पिण्डाः प्रिपतामहपूर्वकाः॥ ४१॥ तेभ्यश्च पैतृकं पिण्डं मेलवेतं त्रिक्षा कृतम्। मानवंग्रे प्रशान्तायां विद्यते च पितामही॥ ४२॥ तदा मातृकश्राद्धेऽपि कुर्यात्पेतृकविद्विधिः। यद्वा मिय महालक्ष्म्यां तयोः पिण्डं च मेलवेत्॥ ४३॥ अपुत्रायाः स्वियाः कुर्यात्पतिः मापिण्डनादिकम्। श्वश्रवादिभिः सहैक्षऽस्याः सिण्ण्डीकरणं भवेत्॥ ४४॥ भत्रादिशिस्त्रिभिः कार्यं सिण्ण्डीकरणं स्वियाः। नैतन्मम मतं ताक्ष्यं पत्या सापिण्ड्यमहितः॥ ४५॥ एकां चितां समास्तवौ दम्पती यदि काश्यपः। तृणमन्तरतः कृत्वा श्वशुरादेस्तदाचरेत्॥ ४६॥ जिसके पिताको मृत्यु हो गयी हो और पितामह जीवित हों, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषोंको तीन पिण्ड प्रदान करना चाहिये और पितृपिण्डको तीन भागोंमें विभक्त करके (प्रपितामह आदि) उन्होंके साथ मेलन करे। माताको मृत्यु हो जानेपर पितामही जीवित हो तो माताके सिण्ण्डन-श्राद्धमें भी पितृ-सिपण्डनको भाँति प्रपितामही

आदिमें मातृपिण्डका मेलन करना चाहिये अथवा पितृपिण्डको मेरे पिण्ड (विष्णुजीके)-में और मातृपिण्डको महालक्ष्मीपिण्डमें मिलाये॥ ४१—४३॥ पुत्रहोन स्त्रोका सपिण्डनादि श्राद्ध उसके पतिको करना चाहिये और उसका सपिण्डीकरण उसकी सास आदिके साथ होना चाहिये॥ ४४॥ (एक मतानुसार) विधवा स्त्रीका सपिण्डीकरण पति, धशुर और वृद्ध श्रशुरके साथ करना चाहिये, हे ताक्ष्यं! यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्रीका सपिण्डन पतिके साथ होनेयोग्य है॥ ४५॥ हे काश्यप! यदि पति और पत्नी एक ही चितापर आरूढ़ हुए हों तो तृणको बीचमें रखकर श्रशुरादिके पिण्डके साथ स्त्रीके पिण्डका मेलन करना चाहिये॥ ४६॥

एक एव सुतः कुर्यादादौ पिण्डादिकं पितुः। तदूध्यं च प्रकुर्वीत सत्याः स्नानं पुनश्चरेत्॥ ४७॥ हुताशं या समारूढा दशाहाभ्यन्तरे सती। तस्या भर्तृदिने कार्यं शव्यादानं सपिण्डनम्॥ ४८॥ कृत्वा सपिण्डनं ताश्च्यं प्रकुर्यात्पनृतर्पणम्। उदाहरेत्स्वधाकारं वेदमन्त्रैः समन्वितम्॥ ४९॥ एकं चितापर (माता-पिताका) दाहसंस्कार किये जानेपर एक हो पुत्र पहले पिताके उद्देश्यसे पिण्डदान करके स्नान करे, तदनन्तर (अपनी) सती माताका पिण्डदान करके पुनः स्नान करे॥ ४७॥ यदि दस दिनके अन्तर्गत किसी सतीने अग्निप्रवेश किया है तो उसका शब्यादान और सपिण्डन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिये, जिस दिन पतिका किया जाय॥ ४८॥ हे गरुड! सपिण्डीकरण करनेके अनन्तर पितरोंका तर्पण करे और इस क्रियामें वेदमन्त्रोंसे समन्वित स्वधाकारका उच्चारण करे॥ ४९॥

तेरहवाँ अध्याय

864

अतिर्धि भोजयेत्पश्चाद्धनकारं च सर्वदा। तेन तृप्यन्ति पितरो मुनयो देवदानवा: ॥ ५०॥ ग्रासमात्रा भवेद्धिशा चतुर्ग्वासं तु पुष्कलम् । पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारो विधीयते ॥ ५२॥ सिपण्ड्यां विग्रचरणी पूजयेच्चन्दनाश्चतैः । दानं तस्मै प्रदातव्यमक्षय्यतृप्तिहेतवे॥ ५२॥ इसके पश्चात् अतिथिको भोजन करावे और हन्तकार प्रदान करे। ऐसा करनेसे पितर, मुनियण, देवता तथा दानव हुत होते हैं॥ ५०॥ भिक्षा एक ग्रासके वरावर होती है, पुष्कल चार ग्रासके वरावर होता है और चार पुष्कली (सोलह ग्रास) – का एक हन्तकार होता है ॥ ५२॥ सिपण्डीकरणमें ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा चन्दन अक्षतसे करनी चाहिये और पितरोंकी अक्षयतृप्तिके लिये ब्राह्मणको दान देना चाहिये॥ ५२॥

वर्षवृत्तिं घृतं चान्नं सुवर्णं रजतं सुगाम् । अश्वं गजं रथं भूमिमाचार्याय प्रदापयेत्॥५३॥
ततश्च पूजयेन्मन्तैः स्थिस्तिवाचनपूर्वकम् । कुङ्कुमाक्षतनैवेद्यैग्रंहान्देवीं विनायकम्॥५४॥
आचार्यस्तु ततः कुर्यादिभिषेकं समन्त्रकम् । बद्ध्या सूत्रं करे दद्धान्मन्त्रपूर्तास्त्रथाक्षतान्॥५५॥
वर्षभर जीविकाका निर्वाह करनेयोग्य घृतः, अन्तः, सुवर्णः, रजतः, सुन्दरः गौः, अशः, गजः, रथ और भूमिकाः
आचार्यको दान करना चाहिये॥५३॥ इसके बाद स्वस्तिवाचनपूर्वक मन्त्रोसे कुङ्कुमः, अक्षतः और नैवेद्यादिके द्वारा
ग्रहोः, देवी और विनायककी पूजा करनी चाहिये॥५४॥ इसके बाद आचार्य मन्त्रोच्चारण करते हुए (यजमानका)
अभिषेक करे और हाथमें रक्षासूत्र बाँधकर मन्त्रसे पवित्र अक्षतः प्रदान करे॥५५॥

ततश्च भोजयेद्विप्रान्मिष्टान्नैर्विविधैः शुभैः । दद्यात्सदिक्षणां तेभ्यः सजलानान् द्विषङ्घटान् ॥ ५६ ॥ वार्यायुधप्रतोदस्तु दण्डस्तु द्विजभोजनात् । स्पृष्टव्याश्च ततो वर्णैः शुख्येरन् ते ततः क्रमात् ॥ ५७ ॥ एवं सिष्ण्डनं कृत्वा क्रियावस्त्राणि सन्यजेत् । शुक्लाम्बरधरो भूत्वा शब्यादानं प्रदाणयेत् ॥ ५८ ॥ वदननर विविध प्रकारके सस्वाद प्रिष्टान्संसे काराणोंको भोजन कराये और प्रित्न विश्वास्त्राणि सन्यजे

तदनन्तर विविध प्रकारके सुस्वादु पिष्टान्तिसे ब्राह्मणोंको धोखन कराये और फिर दक्षिणासहित अन्न एवं जलयुक्त वारह घट प्रदान करे॥ ५६॥ तदनन्तर ब्राह्मणादिको वर्णक्रमसे (अपनी शुद्धिहेतु) क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डण्डेका स्पर्श करना चाहिये अर्थात् ब्राह्मण जलका, क्षत्रिय शस्त्रका, वैश्य कोड़ेका तथा शूद्र हण्डेका स्पर्श करे। ऐसा करनेसे वे शुद्ध हो जाते हैं॥ ५७॥ इस प्रकार स्रिपण्डन-श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गये वस्त्रोंका त्याग कर दे। इसके बाद श्रेतवर्णके वस्त्रको धारण करके शब्यादान करे॥ ५८॥

शब्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवाः सवासवाः। तस्माच्छव्या प्रदातव्या मरणे जीवितेऽपि वा॥ ५९॥ सारदारुमयी रम्यां सुन्नित्रैश्चित्रितां दृढाम्। पट्टसूत्रैर्वितनितां हेमपत्रैरलंकृताम्॥ ६०॥ हंसतूलीप्रतिच्छन्नां शुभशीबाँपधानिकाम्। प्रच्छादनपटीयुक्तां पुष्पगन्धः सुवासिताम्॥ ६१॥ दिव्यबन्धः सुबद्धां च सुविशालां सुखप्रदाम्। शब्यामेवं विधां कृत्वा द्धास्तृतायां न्यसेद्भवि॥ ६२॥ छत्रं दीपालयं राप्यं चामरासनभाजनम्। भृङ्गारं करकादर्शं पञ्चवर्णवितानकम्॥ ६३॥ शयनस्य भवेन किञ्जिद्यच्यान्यद्पकाग्कम्। तत्सर्वं परितस्तस्याः स्वे स्वे स्थाने नियोजयेत्॥ ६४॥

तत्त्व, अध्याप

628

तस्यां संस्थापये द्वैसं हिर्रे लक्ष्मीसमन्त्रितम् । सर्वाभरणसंयुक्तमायुधाम्बरसंयुतम् ॥६५॥ इन्द्रसहित सभी देवता शय्यादानको प्रशंसा करते हैं, अतः मृतकके उद्देश्यसे उसको मृत्युके बाद अथवा जीवन-कालमें भी शय्या प्रदान करनी चाहिये॥५९॥ श्रय्या सुदृढ़ काष्ठको सुन्दर एवं विचित्र चित्रोंसे चित्रित, दृढ़, रेशमी सूत्रोंसे बिनी हुई तथा स्वर्णपत्रोंसे अलङ्कृत हो॥६०॥ श्रेत रूईके गहे, सुन्दर तकिये ब्या चादरसे युक्त हो एवं पुष्प, गन्ध आदि द्रथ्योंसे सुवासित हो॥६१॥ वह सुन्दर बन्धनोंसे भलीभाँति बँधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करनेवालो हो—ऐसी शय्याको बनाकर आस्तरणयुक्त (कुश या दरो-चादरयुक्त) भूमिपर रखे॥६२॥ उस शय्याके चारों ओर छाता, चाँदीका दोपालय, चंबर, आसन और पात्र, भृङ्गार (झारी या कलश), करक (गडुआ), दर्पण, पाँच रंगींवाला चंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियोंको यथास्थान स्थापित करे॥६३-६४॥ उस शय्याके कपर सभी प्रकारके आभूषण, आयुध तथा वस्त्रसे युक्त स्वर्णको श्रीलक्ष्मी-नारायणको मूर्ति स्थापित करे॥६५॥ स्थाणां च शयने धृत्या कज्ञालालकत्वस्य। कणांकलीयाध्यापे, कारमध्या कारमध्या स्थापित करे॥६६॥ स्थालीक स्थापनीक स्थापित करे॥६६॥ स्थापित करे॥६६॥ स्थापित करे॥६६॥

ततो विप्रं सपलीकं गन्धयुष्पैरलङ्कृतम्। कर्णाङ्गुलीयाभरणैः कण्ठसूत्रेश्च काञ्चनैः॥ ६७॥ उष्णीषमृत्तरीयं च चोलकं परिधाय च। स्थापयेत् सुखशय्यायां लक्ष्मीनारायणाग्रतः॥ ६८॥ सौभाग्यवती स्त्रीके लिये दी जानेवाली शय्याके साथ पूर्वोक्त वस्तुओंके अतिरिक्त कञ्जल, महावर, कुङ्कुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य-द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे॥ ६६॥ तदनन्तर सपत्नीक

बाह्यणको गन्ध-पुष्पादिसे अलङ्कृत करके बाह्यणीको कर्णाभरण, अङ्गुलीयक (अँगूठी) और सोनेके कण्ठसूत्रसे विभूषित करे। ६७॥ उसके बाद बाह्यणको साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्रीलक्ष्मी-नाग्रयण (मूर्ति)-के आगे सुखराय्यापर बैठाये॥ ६८॥

कुङ्ग्भैः पुष्पमालाभिर्हिरिं लक्ष्मीं समर्वयेत् । पूजयेल्लोकपालांश्च ग्रहान् देवी विनायकम् ॥ ६९ ॥ उत्तराभिमुखो भूत्वा गृहीत्वा कुसुमाञ्चालम् । उच्चारयेदिमं मन्त्रं विप्रस्य पुरतः स्थितः ॥ ७० ॥ यथा कृष्ण त्वदीयास्ति शय्या क्षारोदसागरे । तथा भूयादशून्येयं मम जन्मनि जन्मनि ॥ ७१ ॥

कुट्टू और पुष्पमाला आदिसे श्रीलक्ष्मी-नारायणकी भलोभीति पूजा करे। तदनन्तर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायककी पूजा करे॥ ६९॥ उत्तराभिमुख होकर अञ्चलिमें पुष्प लेकर ब्राह्मणके सामने स्थित होकर इस मन्त्रका उच्चारण करे—॥७०॥ हे कृष्ण! जैसे क्षीरसागरमें आपकी श्रय्या है, वैसे ही जन्म-जन्मान्तरमें भी मेरी श्रय्या सूनी न हो॥७१॥

एवं पुष्पाञ्चिलं विप्रे प्रतिमायां हरेः क्षिपेत् । ततः सोपस्करं शय्यादानं संकल्पपूर्वकम्॥ ७२॥ दश्चाद् व्यतोपदेष्ट्रे च गुरवे ब्रह्मवादिने । गृहाण ब्राह्मणैनां त्वं कोऽदादिति कीर्तयन्॥ ७३॥ आन्दोलयेदिहेजं लक्ष्मीं हरिं च शयने स्थितम्। ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्वयेत्॥ ७४॥ ज्य प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्रीलक्ष्मी-साग्यणको पृथ्याञ्चलि चढाकर सङ्ख्यपर्वक तपस्कर (अधी

तरहवा अध्याप

868

सामग्रियों)-के साथ व्रतोपदेशक, ब्रह्मवादी गुरुको शय्याका दान दे और कहे—'हे ब्राह्मण! इस श्र्य्याको ग्रहण करे। ७२-७३॥ इसके ब्राद शय्यापर स्थित ब्राह्मणको, लक्ष्मो और नारायणको प्रतिमाको हिलाये, तदनन्तर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करे॥ ७४॥ सर्वोपस्करणैर्युक्तं प्रदक्षादितसुन्दरम्। शय्यायां सुखसुन्दर्थं गृहं च विभवे सित्।। ७५॥ जीवमान: स्वहस्तेन यदि शय्यां ददाति य:। स जीवंश्च वृषोत्सर्गं पर्वणीषु समाचरेत्॥ ७६॥ इयमेकस्य दातव्या बहुनां न कदाचन। साविभक्ता च विक्रीता दातारं पातयत्यधः॥ ७७॥

यदि पर्याप्त विभव (धन-सम्पत्ति) हो तो शय्यामें सुखपूर्वक शयन करनेके लिये सभी प्रकारके उपकरणोंसे युक्त अत्यन्त सुन्दर गृहदान (घरका दान) भी करे॥ ७५॥ जो जीवितावस्थामें अपने हाथसे शय्यादान करता है, वह जीते हुए ही पर्वकालमें वृषोत्सर्ग भी करे॥ ७६॥ एक शय्या एक ही ब्राह्मणको देनी चाहिये। बहुत ब्राह्मणोंको एक शय्या कदापि नहीं देनी चाहिये। यदि वह शय्या विभक्त अथवा विक्रय करनेके लिये दी जाती है तो वह दाताके अथ:पतनका कारण बनती है॥ ७७॥

पात्रे प्रदाय शयनं वाञ्छितं फलमाज्यात्। पिता च दाता तनयः परत्रेह च मोदते॥ ७८॥ पुरन्दरगृहे दिख्ये सूर्यपुत्रालयेऽपि च। उपतिष्ठेत्र सन्देहः शय्यादानप्रभावतः॥ ७९॥

१. कोऽदात्कस्मा अदात्कामोऽदात्कामायदात्। कामो दावा कामः प्रतिग्रहोता कामैवचे॥ (यजु० ७।४८)

विमानवरमास्त्रतः सेव्यमानोऽपारोगणैः । आभृतसम्प्तवं यावित्रष्ठत्यातङ्कवर्जितः ॥ ८० ॥ सर्वतीर्थेषु यत्पृण्यं सर्वपर्वदिनेषु च । तेभ्यश्चाप्यधिकः पुण्यं शय्यादानोद्भवं भवेत् ॥ ८२ ॥ एवं दत्त्वा सुतः शय्यां पददानं प्रदापयेत् । तच्कृणुस्य मयाऽऽख्यातं यथावत् कथयामि ते ॥ ८२ ॥ छत्रोपानहवस्वाणि मुद्रिका च कमण्डलुः । आसनं पञ्चपात्राणि पदं सप्तविधं स्मृतम् ॥ ८३ ॥

सत्पात्रमें शय्यादान करनेसे वाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देनेवाला पुत्र—दोनों इस लोक और परलोकमें मुदित (सुखी) होते हैं ॥७८॥ शय्यादानके प्रतापसे दाता दिव्य इन्द्रलोकमें अथवा सूर्यपुत्र यमके लोकमें पहुँचता है, इसमें संशय नहीं ॥७९॥ श्रेष्ठ विमानपर आरूढ होकर अपसरागणोंसे सेवित दाता प्रलयपर्यन्त आतङ्करहित होकर स्वर्गमें स्थित रहता है ॥८०॥ सभी तीथोंमें तथा सभी पर्वदिनोंमें जो भी पुष्यकार्य किये जाते हैं, उन सभीसे अधिक पुण्य शय्यादानके द्वारा प्राप्त होता है॥८१॥ इस प्रकार पुत्रको शय्यादान करके पददान देना चाहिये। पददानके विषयमें में तुम्हें यथावत् बतलाता है, सुनो॥८२॥ छत्र (छाता), उपानह (जूता), वस्त्र, मुद्रिका (अंगूठो), कमण्डलु, आसन तथा पञ्चपात्र—ये सात वस्तुएँ पद कही गयी हैं॥८३॥

दण्डेन ताग्रपात्रेण हामात्रेभीजनैरिए । अर्घ्यकोपवीतेश्च पदं सम्पूर्णतां वजेत् ॥ ८४ ॥ त्रयोदणपदानीत्थं यथाणकेन्या विष्यय न । नाम्योजने विषयः प्रदद्याद् द्वादणेऽहिन ॥ ८७ ॥

अनेन पददानेन धार्मिका यान्ति सद्गतिम्। यममार्गं गतानां च पददानं सुखप्रदम्॥ ८६॥ आतपस्तत्र वै रौद्रो दहाते येन मानवः। छत्रदानेन सुच्छाया जायते तस्य मूर्द्धनि॥ ८७॥

化克尔二硫铂镍矿

दण्ड, ताम्रपात्र, आमान्त (कच्चा अन्त), भोजन, अर्घ्यपात्र और यज्ञोपवीतको मिलाकर पदकी सम्पूर्णता होती है। ८४॥ इस प्रकार शक्तिके अनुसार तेरह पददानोंको व्यवस्था करके बारहवें दिन तेरह ब्राह्मणोंको पददान करना चाहिये॥ ८५॥ इस पददानसे धार्मिक पुरुष सद्गतिको प्राप्त होते हैं। यममार्गमें गये हुए जीवोंके लिये पददान सुख प्रदान करनेवाला होता है॥ ८६॥ वहाँ यममार्गमें अत्यन्त प्रचण्ड आतप (घरम) होता है, जिससे मनुष्य जलता है। छत्र (छाता) दान करनेसे उसके सिरपर सुन्दर हो जाती है। ८७॥

अतिकण्डकसंकीणें यमलोकस्य वर्त्यान । अश्वास्त्रहाश्च ते यान्ति ददन्ते यद्युपानहाँ ॥ ८८ ॥ श्रीतोष्ण्यावातदुःखानि तत्र योराणि खेचर । वस्त्रदानप्रभावेण सुखं निस्तरते पथि॥ ८९ ॥ जो जृतादान करते हैं, वे अत्यन्त कण्डकाकोर्ण यमलोकके मार्गमें अश्वपर चढ़कर जाते हैं ॥ ८८ ॥ हे खेचर ! वहाँ (यममार्गमें) शोत, गरमी और वायुसे अत्यन्त घोर कष्ट मिलता है । वस्त्रदानके प्रभावसे जीव सुखपूर्वक उस मार्गको तय कर लेता है ॥ ८९ ॥

यमदूता महारौद्राः करालाः कृष्णियङ्गलाः। न पीडयन्ति तं मार्गे मुद्रिकायाः प्रदानतः॥ ९०॥ बहुधर्मसमाकीर्णे निर्वाते तोयवर्जिते। कमण्डलुप्रदानेन तृषितः पिखते जलम्॥ ९१॥ मृतोद्देशेन यो दद्यान्जलपात्रं च ताम्रजम्। प्रपादानसहस्त्रस्य यत्फलं सोऽश्नुते धुवम्॥ ९२॥ आसने भोजने चैव दत्ते सम्यग्द्रिजातये। सुखेन भुक्के पाथेयं पथि गच्छञ्छनै: शनै:॥ ९३॥

यमके मार्गमें महाभ्यंकर और विकसल तथा काले और पीले वर्णके यमदूत मुद्रिका प्रदान करनेसे जीवको पीड़ा नहीं देते हैं॥ १०॥ कमण्डलुका दान करनेसे अत्यन्त धूपसे परिपूर्ण, वायुरहित और जलिवहीन यममार्गमें जानेवाला वह प्यासा जीव प्यास लगनेपर जल पीता है॥ ११॥ मृत व्यक्ति उद्देश्यसे जो तामका जलपात्र देता है, उसे एक हजार प्रपादानका फल अवश्य हो प्राप्त होता है॥ १२॥ ब्राह्मणको सम्यक्-रूपसे आसन और भोजन देनेपर यममार्गमें चलता हुआ जीव धीरे-धीरे सुखपूर्वक पाथेय (भोज्य पदार्थ)-का उपभोग करता है॥ १३॥

एवं सपिण्डनदिने दत्त्वा दानं विधानतः। बहुन् सम्भोजवेद्विप्रान् यः श्वपाकादिकानिय॥ ९४॥ ततः सपिण्डनादूर्ध्वयर्वाक्संक्तससदिपि। प्रतिमासं प्रदातव्यो जलकुम्भः सपिण्डकः॥ ९५॥

इस प्रकार स्विष्डनके दिन विधानपूर्वक दान दे करके बहुत-से ब्राह्मणोंको तथा चाण्डाल आदिको भी भोजन देना चाहिये॥९४॥ इसके बाद वर्षके पूर्व ही (बारहवें दिन) स्विण्डन करनेपर भी प्रत्येक मास जलकुम्भ और विण्डदान करना चाहिये॥९५॥

कृतस्य करणं नास्ति प्रेतकार्यादने खग । प्रेतार्थं तु युनः कुर्यादक्षस्यतृप्तिहेतवे॥ ९६॥

तेरहवी अध्याय

483

अतो विशेषं वश्यामि पासिकस्याब्दिकस्य च । पाश्चिकस्य विशेषं च विशेषितिश्चिसंस्थिते ॥ ९७॥ पौर्णमास्यां मृतो यस्तु चतुर्थी तस्य ऊनिका । चतुर्थ्यां तु मृतो यस्तु नवमी किनिका ॥ ९८॥ नवम्यां तु मृतो यस्तु रिका तस्य चतुर्दशी । इत्येवं पाश्चिकं श्राद्धं कुर्याद्विंशतिमे दिने ॥ ९९॥

है खग। प्रेतकार्यको छोड़कर अन्य किसी कर्मका पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेतकी अक्षयतृप्तिके लिये पुनः-पुनः पिण्डदानादि करना चाहिये॥ ९६॥ अतः मैं विशेष तिथिपर मृत्यु होनेवाले जीवके मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्धके विषयमें कुछ विशेष खात कहूँगा॥ ९७॥ पूर्णमासी तिथिपर जो मरता है, उसका कनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथिको होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थीको हुई है, उसका कनमासिक श्राद्ध नवमी तिथिको होता है॥ ९८॥ नवमी तिथिको जिसको मृत्यु हुई है, उसका कनमासिक श्राद्ध रिका तिथि— चतुर्दशीको होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध वीसवें दिन करना चाहिये॥ ९९॥

एक एव यदा मास: संक्रान्तिद्वयसंयुत:। मासद्वयतं आद्धं मलमासे हि शस्यते॥ १००॥ एकस्मिन्मासि मासौ द्वौ यदि स्यातां तयोर्द्वयो:। तावेव पक्षौ ता एव तिथ्यस्त्रिंशदेव हि॥ १०१॥ यदि एक ही मासमें दो संक्रान्तियाँ हों तो दो महीनोंकः श्राद्ध मलमासमें हो करना चाहिये॥ १००॥ यदि एक ही मासमें दो सास हों तो उस मासके हो वे दोनों पक्ष और वे ही तीस तिथियाँ उन दोनों महीनोंकः मानी जायँगी॥ १०१॥

तिथ्यर्धे प्रथमे पूर्वो द्वितीयाऽधें तदुत्तरः। मासाविति बुधैश्चित्रयौ मलमासस्य मध्याौ॥ १०२॥ असंक्रान्ते च कर्तव्यं सपिण्डीकरणं खग। तथैव मासिकं श्राद्धं वार्षिकं प्रथमं तथा॥ १०३॥ संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादिधमासिकः। तदा त्रयोदशे मासि क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी॥ १०४॥ मलमासमें पड्नेवाले उन दोनों मासोंके (मासिक श्राद्धके) विषयमं विद्वानोंको यह व्यवस्था सौचनी चाहिये कि श्राद्ध-तिथिके दिनके पूर्वार्डमें प्रथम मासका श्राद्ध करे और द्वितीयार्डमें (दोपहरके बाद) दूसरे मासका श्राद्ध करे॥ १०२॥ हे खग! संक्रान्तिरहित मास (मलमास)-में भी सपिण्डोकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये॥ १०३॥ यदि वर्ष पूर्ण होनेके मध्यमें अधिमास आता है तो तेरह महीने पूर्ण होनेके अनन्तर प्रेतका वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये॥ १०३॥ यदि वर्ष पूर्ण होनेके मध्यमें अधिमास आता है तो तेरह महीने पूर्ण होनेके अनन्तर प्रेतका वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये॥ १०४॥

पिण्डवर्ग्यमसंक्रान्ते संक्रान्ते पिण्डसंयुतम्। प्रतिसंवत्सरं श्राद्धमेवं यासद्वयेऽपि च॥१०५॥
एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिकं श्राद्धमाचरेत्। तिस्मग्रिप विशेषेण भोजनीया द्विजातयः॥१०६॥
संक्रान्तिरहित मासमें पिण्डरहित श्राद्ध (आमश्राद्ध) और संक्रान्तियुक्तं मासमें पिण्डयुक्त श्राद्ध करना चाहिये।
इस प्रकार (प्रथम) वार्षिक श्राद्धको (मलमास तथा उसके बाद आनेवाले शुद्ध मास—तेरहवें मास) दोनों ही
मासोंमें करना चाहिये॥१०५॥ इस प्रकार वर्ष पूर्ण होनेपर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये और वार्षिक श्राद्धकी
तिथिको विशेषक्रपसे ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये॥१०६॥

तेरहर्वा अध्याय

284

कुर्यात् संवत्सरादृष्ट्वं आद्धे पिण्डवयं सदा। एकोहिष्टं न कर्तव्यं तेन स्यात्पतृघातकः॥ १०७॥ तीर्थआद्धं गयाआद्धं गजच्छायां च पैतृकम्। अब्दमध्ये न कुर्वीत ग्रहणे न युगादिषु॥ १०८॥ यदा पुत्रेण वै कार्यं गयाआद्धं खगेश्वर। तदा संवत्सरादृष्ट्यं कर्तव्यं पितृभक्तितः॥ १०९॥ गयाआद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात्। गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिम्॥ ११०॥ तुलसीमञ्जरीभिश्च पूजयेद् विष्णुपादुकाम्। तस्यालवालतीर्थेषु पिण्डान् दद्याद्यशाक्रमम्॥ १९९॥

एक वर्ष पूर्ण हो जानेपर श्राद्धमें हमेशा तीन पिण्डदान करना चाहिये। एकोहिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पितृधातक होता है॥ १०७॥ तीर्धश्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा गजच्छाया योगमें, युगदि तिथियों तथा ग्रहणमें किया जानेवाला पितृश्राद्ध वर्षके अंदर नहीं करना चाहिये॥ १०८॥ हे खगेश्वर! पितृभक्तिसे प्रेरित हो करके पुत्रको एक वर्षके अनन्तर ही गयाश्राद्ध करना चाहिये॥ १०९॥ गयाश्राद्ध करनेसे पितर भवसागरसे मुक्त हो जाते हैं और भगवान् गदाधरकी कृपासे वे परम गतिको प्राप्त होते हैं॥ ११०॥ (गयाके विष्णुपद तीर्थमें) तुलसीकी मझरीसे भगवान् विष्णुकी पादुकाका पूजन करना चाहिये और उसके आलवाल आदि तीर्थोमें यथाक्रम पिण्डदान करना चाहिये॥ ११९॥

उद्धरेत् सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम् । शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दश्चाद् गयाशिरे॥ ११२॥

गजन्छायायोग—जब चन्द्रमा मधा नक्षत्रमें हो, सूर्य हस्त नक्षत्रमें हो और प्रयोदको तिथि हो तब गजन्छायायोग बनता है |— यदेन्दुः पितृदैवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः। तिथिवैश्रवणी या च गजन्छायेति ■ स्मृताः॥ (हेमादि ऋद्वकल्प)

गयामुपेत्य यः श्राद्धं करोति कुलनन्दनः । सफलं तस्य तज्जन्य जायते पितृतुष्टिदम्॥ ११३॥ श्रूयते चापि पितृभिर्गीता गाथा खगेश्वर । इक्ष्वाकोर्मनुपुत्रस्य कलापोपवने सुरैः॥ ११४॥ अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिनः । गयामुपेत्य येपिण्डान्दास्यन्यस्माकमादगत्॥ ११५॥ एवमामुष्टिकीं ताक्ष्यं यः करोति क्रियां सुतः । सस्यात् सुखी भवेगुकः कौशिकस्यात्मजा यथा॥ ११६॥ भरद्वाजात्मजाः सप्त भुक्त्वा जन्मपरम्पराम् । कृत्वापि गोवधं ताक्ष्यं मुक्ताः पितृप्रसादतः ॥ ११७॥

जो व्यक्ति गयाशिरमें शमीके पत्तेक समान प्रमाणवाले पिण्डको देता है, वह सातों गोत्रोंके (अपने) एक-सौ-एक पुरुषोंका उद्धार करता है ॥ ११२ ॥ कुलको आनन्दित करनेवाला जो पुत्र गयामें जाकर श्राद्ध करता है, पितरोंको तृष्टि देनेके कारण उसका जन्म सफल हो जाता है ॥ ११३ ॥ हे खगेश्वर! यह सुना जाता है कि देव-पितरोंने मनुके पुत्र इक्ष्वाकुको कलापवनमें यह गाथा सुनायो थी— ॥ ११४ ॥ क्या हमारे कुलमें ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे, जो गयामें जाकर आदरपूर्वक हमलोगोंको पिण्ड प्रदान करेंगे?॥ ११५ ॥ हे ताक्ष्यं! इस प्रकार जो पुत्र पितरोंकी आमुध्मिक (परलोक-सम्बन्धी) क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिकके (द्विजके सात) पुत्रोंको भौति मुक्त हो जाता है ॥ ११६ ॥ हे ताक्ष्यं! भरद्वाजके सात पुत्र (पितृश्वाद्धके हेतु) गोवध करके भी सात जन्मएरम्पराओंको भोग करके पितरोंके प्रसादसे मुक्त हो गये॥ ११७॥

सप्तव्याथाः दशार्णेषु मृगाः कालञ्चरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्द्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ ११८॥

१. जीशिकके सात प्रशेंको कथा यन्यवपुराण, हरिवंशपुराण (हरिवंशपर्व) 📖 प्रवपुराण (सृष्टिखण्ड) आदिमें विस्तारसे दी गयी है।

## तेरहवाँ अध्याय

१९७

तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारमाः। पितृभक्त्या च ते सर्वे गता मुक्तिं द्विजात्मजाः॥ ११९॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पितृभक्तो भवेत्॥ १२०॥ एतत्ताश्च्यं मवाऽऽख्यातं सर्वमेवौद्धवैदिहिकम्। पुत्रवाञ्छाप्रदं पुण्यं पितुर्मृक्तिप्रदायकम्॥ १२१॥ निर्धनोऽपि नरः कश्चिद् यः शृणोति कथामिमाम्। सोऽपि पापविनिर्मृक्तो दानस्य फलमाजुरात्॥ १२२॥ विधिना कुरुते यस्तु श्राद्धं दानं मयोदितम्। शृणुयाद्गारुष्ठं चापि शृणु तस्यापि यत्फलम्॥ १२३॥

(कौशिकके वे सातों पुत्र प्रथम जन्ममें) दशार्ण देशमें सात व्याधोंके रूपमें उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्ममें वे कालग्रर पर्यतपर मृगके रूपमें उत्पन्न हुए। फिर शरद्द्वीपमें चक्रवाकके रूपमें उत्की उत्पत्त हुई, अगले जन्ममें मानसरीवरमें हंसके रूपमें उत्पन्न हुए। ११८॥ वे ही कुरुक्षेत्रमें वेदपारगामी ब्राह्मणके रूपमें उत्पन्न हुए और पितरोंके प्रति भक्तिभाव रखनेके कारण वे ब्राह्मणपुत्र मुक्त हो गये। इसलिये पूरे प्रयवसे मनुष्यको पितृभक्त होना चाहिये। पितृभक्तिके कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोकमें भी सुखी होता है॥ ११९-१२०॥ हे ताक्ष्यं! यह सब औष्वंदीहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्रकी कामनाको पूर्ण करनेवाला, पुण्यप्रद तथा पिताको मुक्ति प्रदान करनेवाला है॥ १२१॥ जो कोई निधंन मनुष्य भी इस कथाको सुनता है, वह भी पापसे मुक्त होकर (पितरोंके निमित्त दिये जानेवाले) दानका फल प्राप्त करता है॥ १२२॥ जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गये श्राद्धों एवं दानोंको विधिपूर्वक करता है और गरुहपुराणको कथाको सुनता है, उसके फलको सुनो—॥ १२३॥

मध्यमें वैवस्वत (यम)-का जो नगर है, वह सम्पूर्ण नगर वज़का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है ॥ ४ ॥

चतुर्दारमुच्चप्राकारवेष्टितम् । योजनानां सहस्रं हि प्रमाणेन तदुच्चते ॥ ५ ॥ तिस्मन् पुरेऽस्ति सुभगं चित्रगुप्तस्य मन्दिरम् । पञ्चविंशतिसंख्याकैयौंजनैर्विस्तृतायतम् ॥ ६ ॥ दशोच्छितं महादिव्यं लोहप्राकारवेष्टितम् । प्रतोलीशतसंचारं पताकाध्यजभूषितम् ॥ ७ ॥ विमानगणसंकीणै गीतवादित्रनादितम् । चित्रितं चित्रकुशलैर्निर्मितं देवशिलिपभिः ॥ ८ ॥

वह पुर चौकोर, चार द्वारोंबाला, ऊँची चहारदीवारीसे घिरा हुआ और एक हजार योजन प्रमाणवाला कहा गया है॥ ५॥ उस पुरमें चित्रगुसका सुन्दर यन्दिर है, जो पच्छीस योजन लम्बाई और चौड़ाईमें फैला हुआ है॥ ६॥ उसकी ऊँचाई दस योजन है और वह लोहेकी अत्यन्त दिव्य चहारदीवारीसे घिरा है। वहाँ आवागमनके लिये सैकड़ों गिलयों हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजोंसे विभूधित है॥ ७॥ वह विमानसमूहोंसे घिरा हुआ है और गायन-वादनसे निनादित है। चित्र बनानेमें निपुण चित्रकारोंके द्वारा चित्रित है तथा देवताओंके शिल्पयोंने उसका निर्माण किया है॥ ८॥

वद्यानोपवनै रम्यं नानाविहयक्जितम् । गन्धवैरक्सरोभिश्च समन्तात् परिवारितम् ॥ ९ ॥ तत्सभायां चित्रगुप्तः स्कासने परमाद्भते । संस्थितो गणयेदायुर्मानुषाणां यथातथम् ॥ १० ॥

चीदहर्वा अध्याय

708

वह उद्यानों और उपवनोंसे रमणीय है, नाना प्रकारके पक्षिगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओरसे गन्धवों तथा अप्सराओंसे विरा है ॥ ९ ॥ उस सभामें अपने परम अद्भुत आसनपर स्थित चित्रगुप्त मनुष्योंकी आयुकी यथावत् गणना करते हैं ॥ १० ॥

न मुहाति कथंचित् स सुकृते दुष्कृतेऽपि वा । वद्येनोपार्जितं कर्म शुभं वा यदि वाऽशुभम्॥ ११॥ तत्सर्वं भुञ्जते तत्र चित्रगुप्तस्य शासनात् । चित्रगुप्तालयात् प्राच्यां व्यरस्याति महागृहम्॥ १२॥ दक्षिणस्यां च शूलस्य लूताविस्फोटयोस्तथाः॥ पश्चिमं कालपाशः स्यादजीर्णस्यारुचेस्तथाः॥ १३॥

वे मनुष्योंके पाप और पुण्यका लेखा-जोखा (अभिलेख) करनेमें त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्तको आज्ञासे उसे उन सबका भोग करना होता है। चित्रगुप्तके घरके पूरबकी और ज्वरका एक बड़ा विशाल घर है और उनके घरके दक्षिण शूल, लूता और विस्फोटके घर हैं तथा पश्चिममें कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचिके घर हैं॥ ११—१३॥

उदीच्यां राजरोगोऽस्ति पाण्डुरोगस्तथैव च । एशान्यां तु शिरोऽर्तिः स्यादाग्नेय्यस्मित पूर्खनाः ॥ १४ ॥ अतिसारो नैर्ऋते तु वायव्यां शीतदाहकौ । एथमादिभिरन्येश्च व्याधिभिः परिवारितः ॥ १५ ॥ लिखते चित्रगुप्तस्तु मानुषाणां शुभाशुभम् । चित्रगुप्तालयादग्ने योजनानां च विंशतिः ॥ १६ ॥

१. फलदार वृक्षोंसे युक्त वन उदान तथा फ्लयुक्त वृक्षोंसे युक्त वन उपवन कहलाता है।

पुरमध्ये महादिव्यं धर्मराजस्य मन्दिरम् । अस्ति रत्नमयं दिव्यं विद्युज्वालार्कवर्चसम् ॥ १७॥

(चित्रगुप्तके घरके) उत्तरको और राजरांग और पाण्डुरांगका घर है, ईशानकोणमें शिर:पीडाका और अग्निकोणमें मूच्छांका घर है॥ १४॥ नैऋंत्यकोणमें अतिसारका, वायव्यकोणमें शीत और दाहका म्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियोंसे चित्रगुप्तका भवन घरा हुआ है॥ १५॥ चित्रगुप्त मनुष्योंके शुभाशुभ कमौंको लिखते हैं। चित्रगुप्तकं भवनसे बोस योजन आगे नगरके मध्यभागमें धमराजका महादिव्य भवन है। वह दिव्य रहमय तथा विद्युत्की ज्वालामालाओंसे युक्त और सूर्यके समान देदीध्यमान है॥ १६-१७॥

द्विशतं योजनानां च विस्तारायापतः स्फुटम् । पञ्चाशच्य प्रमाणेन योजनानां समुच्छितम् ॥ १८॥ धृतं स्तम्भसहस्त्रेश्च वैदूर्यमणिमण्डितम् । काञ्चनालङ्कृतं नानाहर्म्यप्रासादसंकुलम् ॥ १९॥ शारदाधनिधं रुवमकलशैः सुमनोहरम् । चित्रस्फटिकसोपानं वज्रकुट्टिमशोधितम् ॥ २०॥

वह दो साँ योजन चौड़ा, दो साँ योजन लम्बा और पचास योजन ऊँचा है। हजार स्ताम्भीपर धारण किया गया है, वेंद्र्यमणिसे मण्डित है, स्वर्णसे अलंकृत है और अनेक प्रकारके हम्यं (धिनकोंके भवन) और प्रासादगृह (देवसदन तथा राजसदन)-से परिपूर्ण है। १८-१९॥ (वह भवन) शरत्कालीन मेघके समान उज्ज्वल, निर्मल एवं सुवर्णके बने हुए कलशोंसे अत्यन्त मनोहर है. (उसमें) चित्र (बहुरंगी) रंगके स्फिटिकसे बनी हुई सीढ़ियाँ हैं और वह बज़ (होरा)-की कुट्टिम (फशं)-से सुशांभित है।। २०॥

चीदहर्वा अध्याय

₹0\$

मुक्ताजालगवाक्षं च पताकाध्वजभूषितम् । घण्टानकनिनादाद्धां हेमतोरणमण्डितम् ॥ २१ ॥ नानाऽऽश्चर्यमयं स्वर्णकपाटशतसङ्कुलम् । नानाडुमलतागुल्यैर्निष्कण्टैः सुविराजितम् ॥ २२ ॥ एवमादिभिरन्यश्च भूषणैभूषितं सदा । आत्मयोगप्रभावश्च निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २३ ॥

गवाशों (रोशनदानों)-में मोतियोंके झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजोंसे विश्वित, घण्टा और नगाड़ोंसे निनादित तथा स्वणंक बने तोरणोंसे मण्डित है॥ २१॥ वह अनेक आश्वयोंसे परिपूर्ण और स्वर्णनिर्मित सैकड़ों किबाड़ोंसे युक्त है तथा कण्टकरहित नाना वृक्ष, लताओं एवं गुल्मों (झाड़ियों)-से सुशोधित है॥ २२॥ इसी प्रकार अन्य भूषणोंसे भी वह (भवन) सदा भूषित रहता है। विश्वकमांने अपने आत्मयोगके प्रभावसे उसका निर्माण किया है॥ २३॥

तस्मिनस्ति सभा दिखा शतयोजनमायता । अकंप्रकाशा भ्राजिकाः सर्वतः कामरूपिणी ॥ २४॥ नातिशीता न चात्पुक्या मनसोऽत्यन्तहर्षिणी । न शोको न जरा तस्यां क्षुत्पिपासे न चाप्रियम्॥ २५॥ सर्वे कामाः स्थिता यस्यां ये दिव्या ये च मानुषाः । रसवच्च प्रभूतं च भक्ष्यं भोज्यं च सर्वशः ॥ २६॥

उस (धर्मराजके) धवनमें सी योजन लम्बी-चीड़ी दिव्य सभा है जो सूर्यके समान प्रकाशित, चारों ओरसे देदीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करनेवाली है। वहाँ न अधिक ठंडा है, न अधिक गरम। वह मनको अत्यन्त हर्षित करनेवाली है। उसमें रहनेवाले किसीको न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सतातो है, न भूख-प्यास लगती है और न किसीके साथ अप्रिय घटना ही होती हैं॥ २४-२५॥ देवलोक और मनुष्यलोकमें जितने काम (काम्य-विषय-अभिलाषाएँ) हैं, वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ सभी तरहके रसोंसे परिपृणं भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ चारों और प्रचुर मात्रामें हैं ॥ २६ ॥ रसवित च तोयानि शीतान्युष्णानि चैव हि । पुण्याः शब्दादयस्तस्यां नित्यं कामफलद्रुमाः ॥ २७ ॥ असम्बाधा च सा तार्श्य रम्या कामागमा सभा । दीर्घकालं तपस्तप्त्वा निर्मिता विश्वकर्यणा ॥ २८ ॥ तामग्रतपसो यान्ति सुद्धताः सत्यवादिनः । शान्ताः संन्यासिनः सिद्धाः पूताः पूतेन कर्मणा ॥ २९ ॥ वहाँ सरस, शीतल तथा उपण जल भी उपलब्ध है । उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवाज्ञित फल प्रदान करनेवाले कल्पवृक्ष भी वहाँ हैं ॥ २७ ॥ हे तार्थ्य! वह सभा बाधारहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करनेवाली हैं । विश्वकर्याने दोर्घ कालदक तपस्या करके उसका निर्मण किया है ॥ २८ ॥ उसमें उग्र (कठोर) हपस्या करनेवाले, सुद्रतो, सत्यवादो, शान्त, संन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं ॥ २९ ॥

सर्वे भास्तादेहास्तेऽलङ्कृता विरजाऽम्बराः। स्वकृतैः कर्मभिः पुण्यैस्तत्र तिष्ठनि भूषिताः॥ ३०॥ तस्यां स धर्मो भगवानासनेऽनुपमे शुभे। दशयोजनविस्तीणें सर्वरतैः सुमण्डिते॥ ३१॥ उपविष्टः सर्ता श्रेष्ठश्छत्रशोभितमस्तकः। कुण्डलालङ्कृतः श्रीमान् महामुकुटमण्डितः॥ ३२॥ सर्वालङ्कारसंयुक्तो नीलमेघसमप्रभः। बालव्यजनहस्ताभिरप्सरोभिश्च वीजितः॥ ३३॥

उन सभीका देह तेजोमय होता है। वे आभूषणोंसे अलङ्कृत तथा निर्मल वस्त्रोंसे युक्त होते हैं तथा अपने किये हुए पुण्य कर्मोंके कारण वहाँ विभृषित होकर विराजमान रहते हैं॥ ३०॥ दस योजन विस्तीणं और सभी

चौदहर्वा अध्याद

२०५

प्रकारके रहोंसे सुशोधित उस सधामें अनुपम एवं उत्तम आसनपर धर्मराज विद्यमान रहते हैं ॥ ३१ ॥ वे सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तकपर छत्र सुशोधित है तथा कानोंमें कुण्डलोंसे अलंकृत वे श्रीमान् महामुकुटसे सुशोधित हैं। वे सभी प्रकारके अलङ्कारोंसे समन्वित तथा नीलमेधके समान कान्तिवाले हैं। हाथमें चैंवर धारण की हुई अपसराएँ उन्हें पंखा झलतो रहती हैं॥ ३२-३३॥

गन्धर्वाणां समृहाश्च सङ्गशाप्तरोगणाः । गीतवादित्रनृत्याद्यैः परितः सेवयन्ति तम् ॥ ३४॥ मृत्युना पाशहस्तेन कालेन स बलीयसा । चित्रगुप्तेन चित्रेण कृतान्तेन निषेवितः ॥ ३५॥ गन्धर्वोके समूह तथा अप्सरागणोंका संघ्र गायन, वादन और नृत्यादिद्वारा सभी ओरसे उनको सेवा करते हैं॥ ३४॥ हाथमें पाश लिये हुए मृत्यु और बलवान् काल तथा विचित्र आकृतिवाले चित्रगुप्त एवं कृतान्तके द्वारा वे सेवित हैं॥ ३५॥

पाशदण्डधरैरुगैः निदेशवशवर्तिभिः । आत्मतुल्यबलैर्नानासुभिः परिवारितः ॥ ३६॥ अग्निव्वासाश्च पितरः सोमपाश्चोष्मपाश्च ये । स्वधावन्तो बर्हिषदो पूर्ताऽपूर्ताश्च ये खग ॥ ३७॥ अर्थमाद्याः पितृगणा मूर्तिमन्तस्तथापरे । सर्वे ते मुनिभिः सार्ध धर्मराजमुपासते ॥ ३८॥ अत्रिविसिष्ठः पुलहो दक्षः क्रतुरथाङ्गिराः । जामदग्न्यो भृगुश्चैव पुलस्त्यागस्त्यनारदाः ॥ ३९॥ एते चान्ये च बहवः पितृराजसभासदः । न शक्याः परिसंख्यातुं नामभिः कर्मभिस्तथा ॥ ४०॥

हाथों में पाश और दण्ड धारण करनेवाले, उग्र स्वभाववाले, आज्ञांके अधीन आचरण करनेवाले तथा अपने समान बलवाले नाना सुभटों (दूतों)-से (वे धर्मराज) घिरे रहते हैं ॥ ३६ ॥ हे खग! अग्निष्वात, सोमप, उष्मप, स्वधावान, बिहंषद, मूर्तिमान् तथा अमूर्तिमान् जो पितर हैं एवं अयंमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान् पितर हैं वे सब मुनियों के साथ धर्मराजको उपासना करते हैं ॥ ३७-३८ ॥ अत्रि, विसष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्निनन्दन परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद—ये अन्य बहुत-से पितृराज (धर्मराज)-के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मों को गणना नहीं की जा सकती ॥ ३९-४० ॥

व्याख्याभिर्धर्मशास्त्राणां निर्णेतारो यद्यातथम्। सेवन्ते धर्मराजं ते शासनात् परमेष्ठिनः॥४१॥ सोमवंश्यास्तथापरे । सभायां धर्मराजं ते धर्मज्ञाः पर्युपासते ॥ ४२ ॥ सूर्यवंशीया: राजानः ये धर्मशास्त्रोंकी व्याख्या करके यथावत् निर्णय देते हैं, ब्रह्माको आज्ञाके अनुसार वे सब धर्मराजकी सेवा करते हैं ॥ ४१ ॥ उस सभामें सूर्यवंशके और चन्द्रवंशके अन्य बहुत-से धर्मात्मा राजा धर्मराजकी सेवा करते हैं ॥ ४२ ॥ मनुर्दिलीपो भगीरथः । अम्बरीषोऽनरण्यश्च मुचुकुन्दो निमि: पृथु: ॥ ४३ ॥ मान्धाता सगरश्च ययातिर्नहुषः शिविनंतः। भरतः शन्तनुः पाण्डुः सहस्रार्जुन एव च॥ ४४॥ पूरुर्दुष्यन्तश्च एते राजर्षयः पुण्याः कीर्तिमन्तो बहुश्रुताः। इष्ट्वाऽश्वमेधैर्बहुभिर्जाता धर्मसभासदः॥ ४५॥ सभायां धर्मराजस्य धर्म एव प्रवर्तते । न तत्र पक्षपातोऽस्ति नानृतं न च मत्सरः ॥ ४६ ॥

चौदहवाँ अध्याय

500

सभ्याः सर्वे शास्त्रविदः सर्वे धर्मपरायणाः । तस्यां सभायां सततं वैवस्वतपुपासते ॥ ४७ ॥ ईदृशी सा सभा ताक्ष्यं धर्मराज्ञो महात्मनः । न तां पश्यन्ति ये पापा दक्षिणेन पथा गताः ॥ ४८ ॥ धर्मराजपुरे गन्तुं चतुर्मार्गा भवन्ति च । पापिनां गमने पूर्वं स तु ते परिकीर्तितः ॥ ४९ ॥ मनु, दिलीप, मान्धाता, सगर, भगीरय, अम्बरीय, अनरण्य, मुचुकुन्द, निम्म, पृष्यु, ययति, नहुष, पृर, दुष्यन्त, शिति, नल, भरत, शन्तनु, पाण्डु नथा सहस्राजुन—ये यशस्त्रां पुण्यातमा राजिषे और बहुत—से प्रख्यात राजा बहुत—से अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करनेके फलम्बरूप धर्मराजके सभासद हुए हैं ॥ ४३—४५ ॥ धर्मराजकी सभामें धर्मकी हो प्रवृत्ति होतो है । न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बाला जाना है और न किसोका किसीके प्रति माल्सर्यभाव रहता है । सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपग्रयण हैं । वे सदा उस सभामें वैवस्वत यमकी उपासना करते हैं ॥ ४६-४७ ॥ हे ताक्ष्यं ! महात्मा धर्मराजको वह सभा इस प्रकारको है ! जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वारसे (वहाँ) जाते हैं, वे उस सभाको नहीं देख पाते । धर्मराजके पुरमें जानेके लिये चार मागं हैं । पापियोंके गमनके लिये जो मार्ग है उसके विषयमें मैंने तुमसे पहले हो कह दिया ॥ ४८-४९ ॥

पूर्वोदिभिस्त्रिभमांगैर्वे गता धर्ममन्दिरं । ते व सुकृतिनः पुण्यैस्तस्यां गच्छन्ति ताञ्भृणु ॥ ५०॥ पूर्वमार्गस्तु तत्रैकः सर्वभोगसमन्वितः । पारिजाततरुख्याच्छादितो स्त्रमण्डितः ॥ ५२॥ विमानगणसङ्कीणौं हंसाविलिविराजितः । विदुमारामसंकीणीः पीयूषद्रवसंयुतः ॥ ५२॥

तेन ब्रह्मध्यो यान्ति पुण्या राजर्षयोऽमलाः। अपसरोगणगन्धर्यविद्याधरमहोरगाः ॥५३॥ पूर्वं आदि तीनों मार्गोंसं जो धर्मराजके मन्दिरमें जाते हैं. वे सुकृत्ते (पुण्यात्मा होते) हैं और अपने पुण्यकमोंके बलसे वहाँ जाते हैं, उनके विषयमें सुनो॥५०॥ उन मार्गोमें जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकारकी सामग्रियोंसे समन्वित है और पारिजात वृक्षकी छायासे आच्छादित तथा रत्नमण्डित है॥५१॥ वह मार्ग विमानोंके समूहोंसे सङ्क्षीर्ण और हंसोंकी पंकिसे सुशोधित है, विद्रुमके उद्यानोंसे व्याप्त है और अमृतमय जलसे युक्त है॥५२॥ उस मार्गसे पुण्यात्मा ब्रह्मिं और अमलान्तरात्मा राजर्षि, अप्सरागण, गन्धर्व, विद्याधर, वासुकि आदि महान् नाग जाते हैं॥५३॥

देवताराधकाश्चान्ये शिवभक्तिपरायणाः । ग्रीब्मे प्रपादानरता पाघे काष्ट्रप्रदायिनः ॥ ५४ ॥ विश्रामयन्ति वर्षासु विरक्तान् दानमानतः । दुःखितस्यामृतं बूते ददते झाश्चयं तु ये॥ ५५ ॥ अन्य बहुत-से देवताओंको आराधना करनेवाले शिवभक्तिनिष्ठ, ग्रीष्म-ऋतुमें प्रपा (प्याक)-का दान करनेवाले, (अर्थात् पौशाला लगानेवाले.) माधमें (आग सेंकनेके लिये) लकड़ो देनेवाले, वर्षा-ऋतुमें (चातुर्मास करनेवाले) विरक्त संतोंको दान-मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम करानेवाले, दुःखी मनुष्यको अमृतमय वचनोंसे आश्वस्त करनेवाले और आश्रय देनेवाले॥ ५४-५५॥

सत्यथर्मरता ये च कोधलोभविवर्जिताः। पितृमातृषु ये भक्ता गुरुशुश्रूषणे रताः॥५६॥

चौदहर्वा अध्याय

२०९

भूमिदा गृहदा गोदा विद्यादानप्रदायकाः । पुराणवक्तृश्रोतारः पारायणपरायणाः ॥ ५७॥ एते सुकृतिनश्चान्ये पूर्वद्वारे विश्वन्ति च । यान्ति धर्मसभायां ते सुशीलाः शुद्धबुद्धयः ॥ ५८॥ द्वितीयस्तूत्तरो मार्गो महारश्चशतैर्वृतः । नरयानसमायुक्तो हिरिचन्दनमण्डितः ॥ ५९॥ हंससारससंकीणंश्चक्रवाकोपशोभितः । अमृतद्रवसम्पूर्णस्तत्र भाति सरोवरः ॥ ६०॥ अनेन वैदिका यान्ति तश्चाऽभ्यायतपूजकाः । दुर्गाभान्तोश्च ये भक्तास्तीर्धस्नाताश्च पर्वस् ॥ ६२॥ ये मृता धर्मसंग्रामेऽनशनेन मृताश्च ये । वाराणस्यां गोगृहे च तीर्धतीये मृता विधे ॥ ६२॥ सत्य और धर्ममें रहनेवाले, क्रोध और लोभसे रहित, पिता-मातामें भिक्त रखनेवाले, गुरुकी शुश्रुपामें लगे हनेवाले, भूमिदान देनेवाले, गृहदान देनेवाले, गोदान देनेवाले, विद्या प्रदान करनेवाले, पुराणके वक्ता, श्रोता और (राणोंका पारायण करनेवाले—ये सभी तथा अन्य पण्यात्मा भी पर्वष्टारसे धर्मराजके नगामें प्रवेश करते हैं। ते

रहनेवाले. भूमिदान देनेवाले, गृहदान देनेवाले. गोदान देनेवाले, विद्या प्रदान करनेवाले, पुराणके वक्ता, श्रोता और पुराणोंका पारायण करनेवाले—ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्वद्वारसे धर्मराजके नगरमें प्रवेश करते हैं। ये सभी सुशील और शुद्ध बुद्धिवाले धर्मराजको सभामें जाते हैं॥ ५६—५८॥ (धर्मराजको नगरमें जानेके लिये) दूसरा उत्तर-मार्ग है. जो सैकड़ों विशाल रथींसे तथा शिविका आदि नरयानोंसे परिपूर्ण है। वह हरिचन्दनके वृक्षोंसे सुशोभित है॥ ५९॥ उस मार्गमें हंस और सारससे व्याप्त, चक्रवाकसे सुशोभित तथा अमृततुल्य जलसे परिपूर्ण एक सनोरम सरोवर है॥ ६०॥ इस मार्गसे वैदिक, अभ्यागतोंको पूजा करनेवाले, दुर्गा और सूर्यके भक्त, पर्वोपर तीर्थ-स्नान करनेवाले, धर्मसंग्राममें अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करनेवाले, वाराणसीमें, गोशालामें अथवा तीर्थ-जलमें

विधिवत् प्राण त्याग करनेवाले ॥ ६१-६२ ॥

बाह्यणार्थे स्वामिकार्थे तीर्थक्षेत्रेषु ये मृताः। ये मृता देवविध्वंसे योगाभ्यासेन ये मृताः॥ ६३॥ सत्पात्रपूजका नित्यं महादानरताश्च ये। प्रविशन्त्युत्तरे द्वारे यान्ति धर्मसभां च ते॥ ६४॥ ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामीके कार्यसे तथा तीर्थक्षेत्रमें मरनेवाले और जो देव-प्रतिमा आदिके विध्वंस होनेसे बचानेके प्रयासमें प्राणत्याग करनेवाले हैं, योगाभ्याससे प्राण त्यागनेवाले हैं, सत्पात्रोंकी पूजा करनेवाले हैं तथा नित्य महादान देनेवाले हैं, वे व्यक्ति उत्तरद्वारसे धर्मसभामें जाते हैं॥ ६३-६४॥

तृतीयः पश्चिमो मार्गो रत्नमन्दिरमण्डितः । सुधारससदापूर्णदीर्धिकाभिर्विराजितः ॥ ६५ ॥ ऐरावतकुलोद्भृतमत्तमातङ्गसंकुलः । उर्च्धःश्रवसमुत्पन्नहयरलसमन्वितः ॥ ६६ ॥ एतेनात्मपरा यान्ति सच्छास्त्रपरिचिन्तकाः । अनन्यविष्णुभक्ताश्च गायत्रीमन्त्रजापकाः ॥ ६७ ॥ परिहेसापरहव्यपरवादपराङ्मुखाः । स्वदारनिरताः सन्तः साग्निका वेदपाठकाः ॥ ६८ ॥

तीसरा पश्चिमका मार्ग है. जो रवजिटत भवनोंसे सुशोधित है, वह अमृतरससे सदा परिपूर्ण रहनेवाली बाविलयोंसे विराजित है। वह मार्ग ऐरावत-कुलमें उत्पन्न मदोन्मत हाथियोंसे तथा उच्चै:श्रवासे उत्पन्न अश्वरबोंसे भरा है॥ ६५-६६॥ इस मार्गसे आत्मतत्त्ववेता, सत्-शास्त्रोंके परिचिन्तक, भगवान् विष्णुके अनन्य भक्त, गायत्री मन्त्रका जप करनेवाले दूसरोंको हिंसा, दूसरोंके द्रव्य एवं दूसरोंको निन्दासे पराइमुख रहनेवाले, अपनी प्रतीमें

#### चीदहर्वा अध्याव

728

संतुष्ट रहनेवाले, संत, अग्निहोत्री, वेदपाठी-ब्राह्मण गमन करते हैं॥६७-६८॥

ब्रह्मचर्यक्षतथरा वानप्रस्थास्तपस्थिनः । श्रीपादसंन्यासपराः समलोष्टाश्मकाश्चनाः ॥ ६९ ॥ ज्ञानवैराग्यसम्पन्नाः सर्वभूतहिते रताः । श्रिवविष्णुवतकराः कर्मब्रह्मसमर्पकाः ॥ ७० ॥ श्रिणीरित्रभिविनिर्मुक्ताः पञ्चयज्ञरताः सदा । पितृणां श्राद्धदातारः काले संध्यामुपासकाः ॥ ७९ ॥ नीचसङ्गविनिर्मुक्ताः सत्सङ्गतिपरायणाः । ऐतेऽप्सरोगणैर्युक्ताः विमानवरसंस्थिताः ॥ ७२ ॥ स्थापानं प्रकुर्वन्तो यान्ति ते धर्ममन्दिरम् । विशानित पश्चिमद्वारे यान्ति धर्मसभान्तरे ॥ ७३ ॥ यमस्तानागतान् दृष्ट्वा स्वागतं वदते मुहः । समुख्यानं च कुरुते तेषां गच्छित सम्मुखम् ॥ ७४ ॥

ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले, वानप्रस्थ आश्रमक नियमोंका पालन करनेवाले, तपस्वी, संन्यास-धर्मका पालन करनेवाले तथा श्रोचरण-संन्यासी एवं मिट्टीके ढेले, पत्थर और स्वर्णको समान समझनेवाले, ज्ञान एवं वैराग्यसे सम्मन्न, सभी प्राणियोंके हित-साधनमें निरत, शिव और विष्णुका व्रत करनेवाले, सभी कर्मीको ब्रह्मको समर्पित करनेवाले, देव-ऋण, पितृ-ऋण एवं ऋषि-ऋण-इन तीनों ऋणोंसे विमुक्त, सदा पञ्चयद्व<sup>8</sup>में निरत रहनेवाले, पितरोंको श्राद्ध देनेवाले, समयसे संध्योपासन करनेवाले, नीचकी सङ्गतिसे अलग रहनेवाले, सत्पुरुषोंकी

१. (१) ब्रह्मयज्ञ (भ्याध्याय), (२) देवयञ्च (होप), (३) भृतयज्ञ (इन्हादि देवोसहित विधिन्न प्राणियोके निधित घरके बाहर अनको बलि देवा) (४) पितृयज्ञ (पित्तरोंका तर्पण और श्राद्ध अदि) और (५) मनुष्ययज्ञ (अतिबि-सत्कार आदि)।

सङ्गितिमें निष्ठा रखनेवाले—ये सभी जीव अध्यराओंके समूहोंसे युक्त श्रेष्ठ विपानमें बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराजके भवनमें जाते हैं और वे उस भवनके पश्चिम द्वारसे प्रविष्ठ होकर धर्मसभामें पहुँचते हैं ॥ ६९—७३॥ उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज वार-वार स्वागत-सम्भाषण करते हैं, उन्हें उठकर अध्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं॥ ७४॥

तदा चतुर्भुजो भूत्वा शंखचकगदासिभृत्। पुण्यकर्मरतानां च स्नेहान्मित्रवदाचरेत्॥ ७५॥ सिंहासनं च ददते नगस्कारं करोति च। पादार्धं कुरुते पश्चात् पूज्यते चन्दनादिभि:॥ ७६॥

उस समय धर्मराज | भगवान् विष्णुके समान ) चतुर्भुज रूप और शङ्ख-चक्र-गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करनेवाले जीवोंके साथ क्षेह्रपूर्वक मित्रवत् आवरण करते हैं । उन्हें (बैठनेके लिये) सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान करके चन्दनादिक पूजा-सामग्रियोंसे उनकी पूजा करते हैं ॥ ७५-७६ ॥

नमस्कुर्वन्तु भीः सभ्या ज्ञानिनं परमादरात् । एष मे मण्डलं भित्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥ ७७ ॥ भो बुद्धिमतां श्रेष्ठा नरकक्लेशभीरवः । भवद्धिः साधितं पुण्यैर्देवत्वं सुखदायकम् ॥ ७८ ॥ मानुषं दुर्लभं प्राप्य नित्यं यस्तु न साध्येत् । स याति नरकं घोरं कोऽन्यस्तरमादचेतनः ॥ ७९ ॥ अस्थिरेण शारीरेण योऽस्थिरेश्च धनादिभिः । संचिनोति स्थिरं धर्मं स एको बुद्धिमान् नरः ॥ ८० ॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो धर्मसंचयः । गच्छध्वं पुण्यवतस्थानं सर्वभोगसमन्वितम् ॥ ८१ ॥

#### चौदहवी अध्याय

469

(यम [धर्मराज] कहते हैं—) हे सभासदो! इस ज्ञानीको परम आदरपूर्वक नयस्कार कीजिये, यह हमारे मण्डलका भेदन करके ब्रह्मलोकमें ज्ञायगा। हे बुद्धिमानोंमें ब्रेष्ठ और नरकको यातनासे भयभीत रहनेवाले पुण्यात्माओ! आप लोगोंने अपने पुण्य-कर्मानुष्ठानसे सुख प्रदान करनेवाला देवत्व कर लिया है। दुर्लभ मनुष्ययोनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु—धर्मका साधन नहीं करता, वह घोर नरकमें गिरता है, उससे बढ़कर अचेतन—अज्ञानो और कौन है? अस्थिर शरीरसे और अस्थिर धन आदिसे कोई एक बुद्धिमान् मनुष्य ही स्थिर धर्मका सञ्चयन करता है। इसलिये सभी प्रकारके प्रयत्नोंको करके धर्मका सञ्चय करना चाहिये। आप लोग सभी भोगोंसे परिपूर्ण पुण्यात्माओंक स्थान स्वर्गमें जायें—॥७७—८१॥

इति धर्मवचः श्रुत्वा तं प्रणम्य सभां च ताम् । अमरैः पूज्यमानारते स्तूयमाना मुनीश्ररैः॥८२॥ विमानगणसंकीर्णाः प्रयान्ति परमं यदम् । केचिद्धर्मसभायां हि तिष्ठन्ति परमादरात्॥८३॥ उषित्वा तत्र कल्पान्तं भुक्त्वा भोगानमानुषान् । प्राप्नोति पुण्यशेषेण मानुष्यं पुण्यदर्शनम्॥८४॥ महाधनी च सर्वज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः । पुनः स्वात्मविचारेण ततो याति परां गतिम्॥८५॥ एतत् ते कथितं सर्वं त्वया पृष्टं यमालयम् । इदं शृण्वन् नरो भक्त्या धर्मराजसभां व्रजेत्॥८६॥

इति गरुडपुराणे सारोद्धारे धर्मराजनगरनिकपणो नाम चतुर्दशोऽस्थायः॥ १४॥

ऐसा धर्मराजका वचन सुनकर उन्हें और उनको सभाको प्रषाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरोंद्वारा स्तुत होकर विमानसमूहों से परम पदको जाते हैं और कुछ परम आदरके साथ धर्मराजकी सभामें ही रह जाते हैं ॥ ८२ — ८३ ॥ और वहाँ एक कल्पपर्यन्त रहकर मनुष्यों के लिये दुर्लभ भोगों का उपभोग करके (पुण्यात्मा पुरुष) शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य-दर्शनवाले मनुष्ययोगिमें जन्म लेता है ॥ ८४ ॥ इस लोकमें वह महान् धनसम्मन्त, सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारङ्गत होता है और पुन: आत्मिचन्तनके द्वारा परम गतिको प्राप्त करता है ॥ ८५ ॥ (हे गरुड!) तुमने यमलोकके विषयमें पूछा था, वह सब मैंने बता दिया, इसको भक्तिपूर्वक सुननेवाला व्यक्ति भी धर्मराजको सभामें जाता है ॥ ८६ ॥

॥ इस प्रकार गरुडयुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'धर्मराजनगरनिरूपण' नामक चौदहर्या अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥

AND WAY

# पंद्रहवाँ अध्याय

धर्मात्मा जनका दिव्यलोकोंका सुख भोगकर उत्तम कुलमें जन्म लेना, शरीरके व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपोंका वर्णन, अजपाजपकी विधि, भगवत्प्राप्तिके साधनोंमें भक्तियोगकी प्रधानता

गुकुद्ध उत्पास

धर्मात्मा स्वर्गतिं भुक्ता जायते विमले कुले। अतस्तस्य समुत्पत्तिं जननीज्ञतरे वद॥ १॥ यथा विचारं कुरुते देहेऽस्मिन् सुकृती जनः। तथाऽहं श्रोतुमिच्छाम् वद मे करुणानिधे॥ २॥ गरुडजीने कहा—धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्गके भोगोंको भोगकर पुनः निर्मल कुलमें उत्पन्न होता है, इसिलये माताके गभेमें उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषयमें वताइये॥ १॥ हे करुणानिधे। पुण्यात्मा पुरुष इस देहके विषयमें जिस प्रकार विचार करता है, वह मैं सुनना चहता हूँ, मुझे बताइये॥ २॥

श्रीभगचानुवाच

साधु पृष्टं त्वया ताक्ष्यं परं गोप्यं वदामि ते । यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते ॥ ३ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे ताक्ष्यं ! तुमने ठाँक पृष्ठा है, मैं तुम्हें परम गोपनीय वस्त बताता हूँ जिसे जान लेनेमात्रसे मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है॥३॥

वश्यामि च शरीरस्य स्वरूपं पारमार्थिकम् । ब्रह्माण्डगुणसम्पन्नं योगिनां धारणास्पदम् ॥ ४ ॥ ध्यक्तिचिन्तनं यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिनः । ब्रह्मरस्ये चिदानन्दरूपध्यानं तथा भृणु॥ ५ ॥ (पहले) में तुम्हें शरीरके पारमार्थिक स्वरूपके विषयमें चतलाता हैं, जो ब्रह्माण्डके गुणोंसे सम्पन्न है और योगियोंके द्वारा धारण करनेयोग्य है ॥ ४ ॥ इस पारमार्थिक शरीरमें जिस प्रकार योगीलोग यद्वक्रका चिन्तन करते हैं और ब्रह्मरस्थमें सिच्चदानन्दस्वरूप ब्रह्मका (जिस प्रकार) ध्यान करते हैं, वह म्मू मुझसे सुनो॥ ५ ॥ शुचीनां श्रीमतां गेहे जायते सुकृती यथा । तथा विधानं नियमं तियजेः कथ्यामि ते॥ ६ ॥ श्रम्तुकाले तु नारीणां त्यजेहिनचतुष्टयम् । तावन्नालोकयेद्वकां पापं वपृष्टि सम्भवेत् ॥ ७ ॥ पृण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करनेवाले लक्ष्मोसम्पन्न गृहस्थेंके घरमें जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माताके विधान तथा नियम जिस प्रकारके होते हैं, उनके विषयमें तुमसे कहता हूँ ॥ ६ ॥ स्त्रियोंके ऋतुकालमें चार दिनतक उनका तथा कर देना चाहिये (उनसे दूर रहना चाहिये) । उतने समयतक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिये; क्योंकि उस समय उनके शरीरमें यापका निवास रहता है ॥ ॥ ॥

पंदर्श अध्याव

440

स्नात्वा सबैलं सा नारी चतुर्थेऽहिन शुध्यति । सप्ताहात् पितृदेवानां भवेद्योग्या वतार्थने ॥ ८ ॥ सप्ताहमध्ये यो गर्भः स भवेन्यलिनाशयः । प्रायशः सम्भवन्यत्र पुत्रास्त्वष्टाहमध्यतः ॥ १ ॥ युग्मास् पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मास् रात्रिषु । पूर्वसप्तकमृत्मृष्य तस्माद्युग्मास् संविशेत् ॥ १० ॥ षोडशर्तुनिशाः स्त्रीणां सामान्याः समुदाहताः । या वै चतुर्दशो रात्रिर्गर्भस्तिष्ठति तत्र वै ॥ ११ ॥ गुणभाग्यनिधिः पुत्रस्तदा जायेत धार्मिकः । सा निशा प्राकृतैर्जीवैर्न लभ्येत कदाचन ॥ १२ ॥ नौशे दिव तस्त्रोगिद्य । स्त्रोने स्वरंत्रे स्वरंत्र वह नार्थे पद होती है तथा एक स्वरंत कदाचन ॥ १२ ॥

चौथे दिन वस्त्रोंसहित करनेके अनन्तर वह नारी शुद्ध होती है तथा एक सप्ताहके बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन, अर्चन तथा व्रत करनेके योग्य होती है॥८॥ एक सप्ताहके मध्यमें जो गर्भधारण होता है, उससे मिलन मनोवृत्तिवाली सन्तानका जन्म होता है। प्राय: ऋतु-कालके आठवें दिन गर्भाधानसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है॥९॥ ऋतुकालके अनन्तर युग्म रात्रियोंमें गर्भाधान होनेसे पुत्र और अयुग्म (विषम) रात्रियोंमें गर्भाधानसे कन्याकी उत्पत्ति होती है, इसलिये पूर्वको सात रात्रियोंको छोड़कर युग्परात्रियोंमें ही

१. विश्वरूपके कथ्ये इन्द्रको लगो हुई बहाहत्याका एक अंश म्बियोंको दिये जानेकी कथा तैतिरीयसंहिता, रामायण, शानिपर्व, बृहत्पराशस्त्रमृति तथा अनेक पुराणीमें हैं। तैतिरीयसहितामें रजस्वलाके साथ वार्तालाए, शयन तथा उसके हाथका अन्त-भक्षण वर्षित किया

गया है। सूत्रुतसीहता, (विकित्सास्यान)-के अनुसार रजस्वलागयनमे नेत्र-ण्योति, आयु और तेज नष्ट होते हैं। यनु (४।४१)-के अनुसार रजस्वलागयनसे प्रज्ञ, केज, बल, चधु और आयु क्षोण होते हैं।

सुश्रुतसंहिता (शरीरस्थानम् २।३३)-के अनुसार रजस्वला स्त्रीमें प्रथम और द्वितीय दिन गर्भाषान होनेपर उत्पन्न सन्तान प्रसवकालमें और प्रसृतिगृहमें ही मर जाती है और तोसरे दिन गर्भाधानके फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अङ्गहीन और अल्पायु होता है। लिङ्गपुराणके अनुसार ऋतुमती स्त्रीमें बीचे दिन गर्भाधानसे उत्पन्न पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, स्वयुष्ट, प्रतित, परस्त्रीगामी और दिन्द होता है।

समागम करना चाहिये॥ १०॥ स्त्रियोंक रजोदर्शनसे सामान्यतः सोलह रात्रियोंतक ऋतुकाल बताया गया है। चौदहवीं रात्रिको गर्भाधान होनेपर गुणवान्, भाग्यवान् और धार्मिक पुत्रकी उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों (सामान्य मनुष्यों)-को गर्भाधानके निमित्त उस रात्रिमें गर्भाधानका अवसर प्राप्त नहीं होता॥ ११-१२॥

पश्चमेऽहिन नारीणां कार्यं यधुरभोजनम् । कटु क्षारं च तीक्ष्णं च त्यान्यमुकां च दूरतः ॥ १३॥ तत्क्षेत्रमौषधीपात्रं बीजं चाप्यमृतायितम् । तरिमनुष्वा नरः स्वामी सम्यक्ष्यलमवाज्यात्॥ १४॥ ताम्बूलपुष्पश्रीखण्डैः संयुक्तः शृचिवस्वभृत् । धर्ममादाय मनिस सुतल्यं संविशेत् पुमान्॥ १५॥ पाँचवें दिन स्त्रीको मधुर भोजन करना चाहिये। कडुआ, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजनसे दूर रहना चाहिये॥ १३॥ तब स्त्रीका वह क्षेत्र (गर्भाशय) ओषधिका पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृतकी

तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि-क्षेत्रमें बीजवपन (गर्भाधान) करनेवाला स्वामी अच्छे फल (स्वस्थ संतान)-को प्राप्त करता है। १४॥ ताम्बूल खाकर, पुष्प और श्रोखण्ड (चन्दन)-से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मनमें धार्मिक भावोंको रखकर पुरुषको सुन्दर शय्यापर संवास करना चाहिये॥१५॥

निषेकसमये याद्ङ्नरचित्तविकल्पना । ताद्क्सवभावसम्भूतिर्जन्तुर्विशति कुक्षिगः ॥ १६ ॥ धैतन्यं बीजभूतं हि नित्यं शुक्रेऽप्यवस्थितम् । कामश्चित्तं च शुक्रं च यदा होकत्वमाज्यात् ॥ १७ ॥ तदा द्रावमवाजोति योषिद्रभांशये नरः । शुक्रशोणितसंयोगात्पिण्डोत्पत्तिः प्रजायते ॥ १८ ॥

पद्भवा अध्याय

288

गर्भाधानके समय पुरुषको मनोवृत्ति जिस प्रकारको होती है, उसी प्रकारके स्वभाववाला जीव गर्भमें प्रविष्ट होता है॥ १६॥ बीजका स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुषके शुक्रमें स्थित रहता है। पुरुषको कामवासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एकत्वको प्राप्त होते हैं. तब स्बंदेके गर्भाशयमें पुरुष द्रवित (स्खलित) होता है, स्त्रीके गर्भाशयमें शुक्र और शोणितके संयोगसे पिण्डको उत्पत्ति होती है॥ १७-१८॥

परमानन्ददः पुत्रो भवेद्गर्भगतः कृती । भवित तस्य निखिलाः क्रियाः पुंसवनादिकाः ॥ १९ ॥ जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहेषूच्यगतेषु च । तज्जन्मसमये विप्राः प्राप्नुवित धनं बहु ॥ २० ॥ विद्याविनयसम्पन्नो वर्धते पितृवेश्मनि । सतां संगेन स भवेत्सर्वागमविशारदः ॥ २१ ॥ दिव्याङ्गनादिभोक्ता स्यानारुणये दानवान् धनी । पूर्व कृततपस्तीर्थमहापुणयफलोदयात् ॥ २२ ॥

गर्भमें आनेवाला सुकृतीपुत्र पिता-माताको परम आनन्द देनेवाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किये जाते हैं ॥ १९ ॥ पुण्यातमा पुरुष ग्रहोंकी उच्च स्थितिमें जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्रकी उत्पत्तिके समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं ■ २० ॥ वह पुत्र विद्या और विनयसे सम्पन्न होकर पिताके घरमें बढ़ता है और सत्पुरुषोंके संसर्गसे सभी शास्त्रोंमें पाण्डित्य-सम्पन्न हो जाता है ॥ २१ ॥ वह तरुणावस्थामें दिख्य अङ्गना

पेय गुतिमं सूर्य, वृत्र ग्राशिमं चन्द्र, मकर ग्रांतमं मङ्गल, कन्य ग्रांतमं वृध, कर्क ग्रांतिमं गुरु, मोन ग्रांशमं शुक्र और तुला ग्रांशमं
 शनि उत्त्वका होता है (त्रांजिकनोलकण्डां, बृहत्पाराश्यरहोग्रशास्त्र)।

आदिका योग ब्ला करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्वमें किये हुए तपस्या, तीर्थसेवन आदि महापुण्योंके फलका उदय होनेपर वह नित्य आत्मा और अनात्मा (अर्थात् परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थी)- के विषयमें विचार करने लगता है॥ २२॥

तत्रश्च यतते नित्यमात्मानात्मविवारणे । अध्यारोपाऽपवादाभ्यां कुरुते ब्रह्मचिन्तनम् ॥ २३ ॥ अस्यासङ्गावबोधाय ब्रह्मणोऽन्वयकारिणः । क्षित्याद्यनात्मवर्गस्य गुणांस्ते कथ्रयाम्यहम् ॥ २४ ॥ क्षितिवारि हविभाँका वायुराकाश एव च । स्थूलभूता इमे फ्रेक्ताः पिण्छोऽयं पाञ्चभौतिकः ॥ २५ ॥ जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सीमें सर्पके आरोपकी भाँति वस्तु अर्थात् सिच्चदानन्द ब्रह्ममें अवस्तु अर्थात् अज्ञानदि जगत्-प्रपञ्चका अध्यारोप करता है । तब अपवाद (अर्थात् मिध्याज्ञान या भ्रमज्ञानके निराकरण)-से रस्सीमें सर्पकी भ्रात्मके निराकरणपूर्वक रस्सीकी वास्तविकताके ज्ञानके समान ब्रह्मरूपी सत्य वस्तुमें अज्ञानादि जगत्-प्रपञ्चकी मिथ्या प्रतीतिके दूर हो जानेपर और ब्रह्मरूप सत्य वस्तुका सम्यक् ज्ञान हो जानेपर वह उसी सिच्चदानन्द ब्रह्मका चिन्तन करने लगता है ॥ २३ ॥ सांसारिक पदार्थरूप असत् (अवस्तु) या अनात्म पदार्थोंसे अन्वित (या सम्बद्ध) होनेवाले इस ब्रह्मके सङ्गरहित शुद्धस्वरूपके सम्यक् बोधके लिये मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या सम्बद्ध प्रतीत होनेवाले इस ब्रह्मके सङ्गरहित शुद्धस्वरूपके सम्यक् बोधके लिये मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या सम्बद्ध प्रतीत होनेवाले गृथिवी आदि अनात्मवर्गके अर्थात् पञ्चभूतों आदिके गृणोंको व्यताता हैं ॥ २४ ॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश—ये (पाँच) स्थूलभूत कहे जाते हैं। यह शारीर—इन्हीं

पद्भवः अध्याव

228

पाँच भूतोंसे बनता है, इसीलिये पाञ्चभातिक कहलाता है॥ २५॥

त्वगस्थिनाङ्गो रोमाणि मांसं चैव खगेश्वर । एते पश्चगुणा भूमेमेया ते परिकीर्तिताः ॥ २६ ॥ लाला मूत्रं तथा शुक्रं मजा रक्तं च पश्चमम् । अपां पश्चगुणाः प्रोक्तास्तेजसोऽपि निशामय ॥ २७ ॥ हे खगेश्वर! त्वचा, हिंदुर्यां, नािंद्यां, रोम तथा मांस—ये पाँच भूमिक गुण है, यह मैंने तुम्हें बतलाया है ॥ २६ ॥ लार, मूत्र, बोर्य, मज्जा तथा पाँचवा रक्त—ये पाँच जलके गुण कहे गये हैं । अब तेजके गुणोंको सुनो ॥ २७ ॥ सुधा तृष्णा तथाऽऽलस्यं निहा कािन्तस्तथैव च । तेजः पश्चगुणं ताश्च्यं प्रोक्तं सर्वत्र योगिभिः ॥ २८ ॥ आकुश्चनं धावनं च लंघनं च प्रसारणम् । चिष्टितं चेति पश्चैव गुणा वायोः प्रकीर्तिताः ॥ २९ ॥ घोषशिच्छद्राणि गाम्भीयं श्रवणं सर्वसंश्चयः । आकाशस्य गुणाः पश्च ज्ञातव्यास्ते प्रयत्नतः ॥ ३० ॥ हे ताश्च्यं योगियोंके द्वारा सर्वत्र क्षुधाः, तृषाः, आलस्य, निद्रा और कान्ति—ये पाँच गुण तेजके कहे गये हैं ॥ २८ ॥ सिकुङ्ना, दौड्ना, लाँघना, फैलाना च चेष्टा करना—ये पाँच गुण वायुके कहे गये हैं ॥ २९ ॥ घोष (शब्द), छिद्र, गाम्भीर्य, श्रवण और सर्वसंश्चय (समस्त तत्त्वोंको आश्चय प्रदान करना)—ये पाँच गुण तुम्हें प्रयत्नपूर्वक आकाशके जानने चाहिये ॥ ३० ॥

मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति चतुष्टयम् । अन्तःकरणमुद्धिष्टं पूर्वकर्माधिवासितम् ॥ ३१ ॥ श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्ना ग्राणं ज्ञानेन्द्रियाणि च । वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि च ॥ ३२ ॥ दिग्वातार्कप्रचेतोऽधिवहीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः । ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां च देवताः परिकीर्तिताः ॥ ३३ ॥ पूर्वजन्मके कर्मोसे अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त—यह अन्तःकरणचतुष्ट्रय कहा जाता है ॥ ३१ ॥ श्रोत्र (कान), त्वक्, जिह्ना, चक्षु (नेत्र), नासिका—ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं तथा वाक्, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ—ये कर्मेन्द्रियाँ हैं ॥ ३२ ॥ दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अधिनीकुमार—ये ज्ञानेन्द्रियोंके तथा वहि, इन्द्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति—ये कर्मेन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं ॥ ३३ ॥

इडा च पिङ्गला चैव सुबुम्णाख्या तृतीयका। गान्धारी गर्जिक्षा म पूषा चैव यशस्तिनी।। ३४॥ अलम्बुषा कुहूआपि शंखिनी दशमी तथा। पिंडमध्ये स्थिता होताः प्रथाना दश नाडिकाः।। ३५॥ प्राणोऽपानः समानाख्य उदानो व्यान एव च। नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनझयः॥ ३६॥ देहके मध्यमें इडा, पिङ्गला, सुबुम्णा, गान्धारी, गजजिह्ना, पूषा, यशस्तिनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी— ये दस प्रधान नाडियौ स्थित हैं॥ ३४-३५॥ प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनझय—ये दस वायु हैं॥ ३६॥

हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशे स्याद्वधानः सर्वशरीरगः॥ ३७॥ उद्गारे नाग कूर्म उन्मीलने स्मृतः। कृकलः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विज्यभणे॥ ३८॥ न जहाति मृतं वाऽपि सर्वध्यापी धनञ्जयः। कवलंभुंक्तमत्रं हि पृष्टिदं सर्वदेहिनाम्॥ ३९॥

#### पंत्रहवाँ अध्यास

255

इदयमें प्राणवायु, गुदामें अपानवायु, नाभिमण्डलमें समानवायु, कण्ठदेशमें उदानवायु और सम्पूर्ण शरीरमें व्यानवायु व्यास रहते हैं ॥ ३७ ॥ उद्गार (डकार या वमन)-में नागवायु हेतु है, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है वह कूर्मवायु कहा जाता है। कृकल नामक वायु श्रुधाको उद्दोस करता है। देवदत्त नामक वायु जम्भाई कराता है, सर्वव्यापी धनञ्जयवायु मृत्युके पश्चात् भी मृतशरीरको नहीं छोड़ता। ग्रासके रूपमें खाया हुआ अन्न सभी प्राणियोंके शरीरको पृष्ट करता है॥ ३८-३९॥

नयते व्यानको वायुः सारांशं सर्वनाडिषु । आहारो भुक्तमात्रो हि वायुना क्रियते द्विया ॥ ४० ॥ संप्रविश्य गुदे सम्यक्पृथगत्रं पृथग्जलम् । ऊर्ध्वमग्नेर्जलं कृत्वा कृत्वाऽत्रं च जलोपरि ॥ ४२ ॥ अग्नेश्राधः स्वयंप्राणः स्थित्वाऽग्निं धमते शनैः । वायुना ध्यायमानोऽग्निः पृथविकट्टं पृथग्रसम् ॥ ४२ ॥ कुरुते व्यानको वायुर्विष्वक्सम्प्रापयद्रसम् । द्वारद्वादशिभिभिन्नं किट्टं देहाद्बहिः स्रवेत् ॥ ४३ ॥

उस पृष्टिकारक अन्तके सारांशभूत रसको व्यान नामका वायु शरीरकी सभी नाडियोंमें पहुँचाता है। उस वायुके द्वारा भुक्त आहार दो भागोंमें विभक्त कर दिया जाता है। ४०॥ युदाभागमें प्रविष्ट होकर सम्यक् रूपसे अन्न और जलको पृथक्-पृथक् करके अग्रिके ऊपर जल और जलके ऊपर अन्तको करके अग्रिके नीचे वह प्राणवायु स्वत: स्थित होकर उस अग्रिको धीरे-धीरे धौंकता है। उसके द्वारा धौंके जानेपर अग्रि किट्ट (मल) और रसको पृथक्-पृथक् कर देता है। ४१-४२॥ तब वह व्यानवायु उस रसको सम्पूर्ण शरीरमें पहुँचाता है। रससे पृथक् किया गया

कर्णाऽक्षिनासिका जिह्ना दन्ता नाभिनंखा गृदम् । गृहां शिरा वपुर्लोग मलस्थानानि चक्षते॥४४॥
एवं सर्वे प्रवर्तने स्वस्वकर्मीण वायवः । उपलभ्यात्मनः सत्तां सूर्याल्लोकं यथा जनाः ॥४५॥
कान, आँख, नासिका, जिह्ना, दन्त, नाभि, नख, गृदा, गृह्माङ्ग तथा शिराएँ और समस्त शरीर (में स्थित छिद्र)
एवं लोम—ये बारह मलके (निवास—) स्थान हैं॥४४॥ जैसे सूर्यसे प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने—अपने कर्मोमें
प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार (चैतन्यांशसे सत्ता करके) ये सभी वायु अपने—अपने कर्ममें प्रवृत्त होते हैं॥४५॥
इदानीं नरदेहस्य भृणु रूपद्वयं खग । व्यावहारिकमेकं चिह्नतीयं पारमाधिकम्॥४६॥
तिस्तः कोटखेऽधंकोटी च रोमाणि व्यावहारिके। सत्तलक्षाणि केशाः स्युनंखाः प्रोक्तास्तु विश्वतिः ॥४७॥
द्वातिंशहरुगनाः प्रोक्ताः सामान्याद्विनतासुत । मासं पलसहस्तं तु रक्तं पलश्वतं स्मृतम्॥४८॥
पलानि दश मेदास्तु त्वक्पलानि च सप्तिः । पलद्वादशकं मजा महारकं पलत्रयम्॥४९॥
शुकं द्विकुडवं न्नेयं कुडवं शोणितं स्मृतम् । चष्टगुत्तरं च त्रिशतमस्थां देहे प्रकीर्तितम्॥५०॥
नाड्यः स्थूलाश्च सूक्षमाश्च कोटिशः परिकीर्तिताः । पित्तं पलानि पञ्चाशनदर्थं श्लेष्यणस्तथा॥५१॥
हे खग! अब नरदेहके दो रूपोके विषयमें सुनी—एक व्यावहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है॥४६॥ हे विनतासुत! व्यावहारिक शरीरमें साढ़े तीन करोड़ रोम, सात लाख केश, बीस नख तथा बनीम

पंद्रहवाँ अध्याय

१२५

दौत सामान्यतः बताये गये हैं। इस शरीरमें एक हजार पल मांस, सौ पल रक्त, दस पल मेदा, सत्तर पल क्वा, बारह पल मज्जा और तीन पल महारक्त होता है। ४७—४९॥ पुरुषके शरीरमें दो कुडव शृक्त और स्त्रीके शरीरमें एक कुडव शोणित (रज) होता है। सम्पूर्ण शरीरमें तीन सौ साठ हिंदूवों कही गयी हैं। ५०॥ शरीरमें स्थूल और मूक्ष्मरूपसे करोड़ों नाडिबों हैं। इसमें पचास पल पित्त और उसका आधा अर्थात् पच्चीस पल श्लेष्या (कफ) बताया गया है॥५१॥

सततं जायमानं तु विष्मूत्रं चाप्रमाणतः। एतदुणसमायुक्तं शरीरं व्यावहारिकम्॥५२॥
भूवनानि च सर्वाणि पर्वतद्वीपसागराः। आदित्याद्वा ग्रहाः सन्ति शरीरे पारमार्थिके॥५३॥
पारमार्थिकदेहे हि धट्चकाणि भवन्ति च। इह्याण्डे ये गुणाः प्रोक्तास्तेऽप्यस्मिन्नेव संस्थिताः॥५४॥
सदा होनेवाले विष्ठा और पूत्रका प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यावहारिक शरीर इन (उपर्युक्त) गुणोंसे
युक्त है॥५२॥ पारमार्थिक शरीरमें सभी चौदहों भूवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि
ग्रह (सूक्ष्मरूपसे) विद्यमान रहते हैं॥५३॥ पारमार्थिक शरीरमें मूलाधार आदि छः चक्र होते हैं। ब्रह्माण्डमें जो गुण कहे गये हैं, वे सभी इस शरीरमें स्थित हैं॥५४॥

१. पल--६४ माशेकी एक तील, २. कुडव-कुडवं दशमायकं-दस माशेका एक कुडव होता है। ३. इन वक्रोंके विवरणके लिये आगे श्लोक ७२ में ८२ तक देखें।

तानहं ते प्रबह्मामि योगिनां धारणास्पदान् । येषां भावनया जन्तुर्भवेद्वैराजरूपभाक् ॥ ५५॥ पादाधस्तात्तलं ज्ञेयं पादोध्वै वितलं तथा । जानुनोः सुतलं विद्धि सविथदेशे महातलम् ॥ ५६॥ तलातलं सविथमूलं गुह्यदेशे रसातलम् । पातालं किटसंस्थं च सप्तलोकाः प्रकीर्तिताः ॥ ५७॥ योगियोंके धारणास्पद उन गुणोंको में बताता हूँ, जिनकी भावना करनेसे जीव विराट् स्वरूपका भागी हो जाता है॥ ५६॥ पैरके तलवेमें तललोक तथा पैरके ऊपर वितललोक जानना चाहिये। इसी प्रकार जानुमें सुतललोक और जाँघोंमें महातल जानना चाहिये। सविथकं मूलमें तलातल, गुह्यस्थानमें रसातल, किटप्रदेशमें पाताल— (इस प्रकार पैरोंके तलवोंसे लेकर किटपर्यन्त) सात अधोलोक कहे गये हैं॥ ५६-५७॥

भूलोंकं नाभिमध्ये तु भुवलोंकं तद्र्ध्वंके । स्वलोंकं हृदये विद्यात् कण्ठदेशे महस्तथा ॥ ५८ ॥ जनलोकं वक्त्रदेशे तपोलोकं ललाटके । सत्यलोकं ब्रह्मरन्धे भुवनानि चतुर्दश ॥ ५९ ॥ त्रिकोणे संस्थितो मेरुरथः कोणे च मन्दरः । दश्चकोणे च कैलासो वामकोणे हिमाचलः ॥ ६० ॥ निषधश्चोध्वरेखायां दश्चायां गन्धमादनः । रमणो वामरेखायां सप्तैते कुलपर्वताः ॥ ६१ ॥ नाभिके मध्यमें भूलोंक, नाभिके ऊपर भुवलोंक, हृदयमें स्वलोंक, कण्डमें महलोंक, मुखमें जनलोक, ललाटमें तपोलोक और ब्रह्मरन्ध्रमें सत्यलोक स्थित है । इस प्रकार चौदहों लोक पारमार्थिक शरीरमें स्थित हैं ॥ ५८-५९ ॥ त्रिकोणके मध्यमें मेरु, अधःकोणमें मन्दर, दाहिने कोणमें कैलास, वामकोणमें हिमाचल,

पंडहवाँ अध्याय

२२७

कर्ष्यरिखामें निषध, दाहिनी ओरको रेखामें गन्धमादन तथा बार्यो ओरको रेखामें रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये सात कुलपर्वत इस परमार्थिक शरीरमें हैं॥६०-६१॥

अस्थिस्थाने भवेजम्बू: शाको मजासु संस्थितः । कुशहीपः स्थितो मांसेकौकुद्वीपः शिरासु छ॥ ६२॥ त्वचायां शाल्मलीद्वीयो गोमेदो रोमसञ्चये । नखस्यं पुष्करं विद्यात् सागरास्तदनन्तरम्॥ ६३॥ अस्थिमं जम्बूद्वीप, पञ्जामं शाकद्वीप, मांसमं कुशद्वीप, शिराओं में क्रॉइट्वीप, त्वचामं शाल्मलीद्वीप, रोमसमूहमं गोमेदद्वीप और नखमें पुष्करद्वीपको स्थिति जाननी चरिहये। तत्पश्चात् सागरोंकी स्थिति इस प्रकार है—॥ ६२-६३॥

श्वारोदो हि भवेन्यूत्रे श्वीर श्वीरोदसागरः । सुरोदधिः श्लेब्यसंस्थो प्रजायां घृतसागरः ॥ ६४ ॥ रसोदधिं रसे विद्याच्छोणिते दिधसागरः ॥ स्वादूदो लिब्ब्वास्थाने जानीयाद्विनतासुत ॥ ६५ ॥ नाद्वके स्थितः सूर्यो बिन्दुचके च चन्द्रमाः । लोचनस्थः कुजो त्रेयो हृदये त्रः प्रकीर्तितः ॥ ६६ ॥ विष्णुस्थाने गुरुं विद्याच्छुके शुक्रो व्यवस्थितः । नाभिस्थाने स्थितो मन्दो मुखे राहुः प्रकीर्तितः ॥ ६७ ॥ वायुस्थाने स्थितः केतुः शरीरे गृहमण्डलम् । एवं सर्वस्वरूपेण चिन्तयेदात्मनस्तनुम् ॥ ६८ ॥ सदा प्रभातसमये बद्धपद्यासनः स्थितः । बद्वकिन्तनं कुर्याद्यथोक्तमजपाक्रमम् ॥ ६९ ॥ हे विनतासुतः क्षारसमुद्र मृत्रमें, क्षोरसागर दूधमें, सुराका सागर श्लेष्य (कफ)-में, धृतका सागर मञ्जामें,

रसका सागर शरीरस्थ रसमें और दिधसागर रक्तमें स्थित समझना चाहिये। स्वाद्दकसागरको लिम्बकास्थान (कण्ठके लटकते हुए भाग अथवा उपजिहा या काकल)-में समझना चाहिये। ६४-६५॥ नादचक्रमें सूर्य, बिन्दुचक्रमें चन्द्रमा, नेत्रोंमें मङ्गल और हदयमें बुधको स्थित समझना चाहिये। विष्णुस्थान अर्थात् नाभिमें स्थित मणिपुरक चक्रमें बृहस्पति तथा शुक्रमें शुक्र स्थित हैं, नाभिस्थान नाभि (गोलक)-में शनैश्चर स्थित हैं और मुखमें राहु स्थित कहा गया है। वायुस्थानमें केतु स्थित है, इस प्रकार समस्त ग्रहमण्डल इस पारमार्थिक शरीरमें विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीरमें समस्त ब्रह्मण्डका चिन्तन करना चाहिये। ६६—६८॥ प्रभातकालमें सदा पद्मसनमें स्थित होकर बद्चक्रोंका चिन्तन करे और यथोक्त क्रमसे अजपा-जप करे। ६९॥

अजपानाम गायत्री मुनीनां मोश्रदायिनी । अस्याः संकल्पमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ७० ॥ शृणु तार्श्य प्रवस्येऽहमजपाक्रममुत्तमम् । यं कृत्वा सर्वदा जीवो जीवभावं विमुञ्जति ॥ ७१ ॥ मूलाधारः स्वाधिष्ठानं मणिपूरकयेव च । अनाहतं विशुद्धाख्यमाज्ञाषद्चक्रमुच्यते ॥ ७२ ॥ मूलाधारे लिङ्गदेशे नाध्यां हृदि च कण्ठगे । भुवोर्मध्ये ब्रह्मरस्ये क्रमाच्यक्राणि चिन्तयेत् ॥ ७३ ॥ आधारं तु चतुर्दलानलसमं वासान्तवर्णाश्रयं स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकरसमं बालान्तवद्पत्रकम् । रक्ताभं मणिपूरकं दशदलं डाद्यं फकारान्तकं पत्रद्वांदशभिः स्वनाहतपुरं हैमं कठान्तावृतम् ॥ ७४ ॥

पंद्रहर्वा अध्याय

255

अजपा नामकी गायत्री मुनियोंको मोक्ष देनेवाली है। इसके सङ्कल्पमात्रसे भनुष्य सभी पापीसे मुक्त हो जाता है। ७०॥ हे ताह्यं! सुनो, पें तुम्हें अजपा-जपका उत्तम क्रम बताता हूँ—जिसको सर्वदा करनेसे जीव जीवभावसे मुक्त हो जाता है। ७१॥ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपृरक, अनहत, विशुद्ध अक्षत्र—इन्हें षट्चक्र कहा जाता है। ७२॥ इन चक्रोंका क्रमशः मूलाधार (गुद प्रदेशके ऊपर)-में, लिक्षदेशमें, नाभिमें, हृदयमें, कण्डमें, भींहोंके मध्यमें तथा ब्रह्मरन्ध्र (सहस्रार)-में चिन्तन करना चाहिये। ७३॥ मूलाधारचक्र चतुर्दलाकार, अग्रिके समान और व से स पर्यन्त वणों (अर्थात् व, श, व और स)-का आश्रय है। स्वाधिष्ठानचक्र सूर्यके समान दीप्तिमान् व से लेकर ल पर्यन्त वणों (अर्थात् व, भ, म, य, र, ल)-का आश्रयस्थान और षड्दलाकार है। मणिपूरकचक्र रिक्तम आभावाला, दशदलाकार और ड से लेकर फ पर्यन्त वणों (अर्थात् ड, ढ, च, त, थ, द, ध, न, प, फ)-का आधार है। अनाहतचक्र द्वादशदलाकार, स्वर्धिम आभावाला तथा क से उ पर्यन्त वणों (अर्थात् क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ)-से युक्त है। ७४॥

पत्रैः सस्वरषोडशैः शशधरज्योतिर्विशुद्धाम्बुजं हंसेत्यक्षरयुग्मकं द्वयदलं रक्ताभमात्राम्बुजम्। तस्मादूर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पद्यं सहस्त्रक्छदं सत्यानन्दभयं सदा शिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्चतम्॥ ७५॥ गणेशं च विधिं विष्णुं शिवं जीवं गुरुं ततः । व्यापकं च परं ब्रह्म क्रमाच्यकेषु चिन्तयेत्॥ ७६॥ एकविंशत्सहस्त्राणि षद्शतान्यधिकानि च। अहोरात्रेण श्वासस्य गतिः सृक्ष्मा स्मृता ब्र्धैः॥ ७७॥

हंकारेण बहियंति सकारेण विशेत्पुनः। हंसी हंसीत मन्त्रेण जीवो जपित तत्त्वतः॥७८॥
विशुद्धचक्र षोडशदलाकार, स्त्रेलह स्वरों (अ, आ, इ, इं, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः)—से युक्त कमल और चन्द्रमाके समान कान्तिवाला होता है, आज्ञाचक्र 'हं सः' इन दो अक्षरोंसे युक्त, द्विदलाकार और रिक्तम वर्णका है। उसके ऊपर (ब्रह्मस्थ्रमें) देदोप्यमान सहस्रदलकमलाकारचक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनन्द्रमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाधत है॥७५॥ इन चक्रोंमें क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये। अर्थात् मूलाधारचक्रमें गणेशका, स्वाधिष्ठानचक्रमें ब्रह्माजीका, मणिपूरकचक्रमें विष्णुका, अनाहतचक्रमें शिवका, विशुद्धचक्रमें जीवात्माका, आज्ञाचक्रमें गुरुका और सहस्रारचक्रमें सर्वव्यापी परब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये॥७६॥ विद्वानीने एक दिन-पातमें २१६०० श्वासीकी मूक्ष्मणित कही है। 'हं' का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और 'सः' की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ठ होता है। इस प्रकार तान्विकरूपसे जीव 'हंसः, हंसः' इस मन्त्र (से परमात्मा)—का निरन्तर जप करता रहता है॥७७०-७८॥

षद्शतं गणनाधाय षद्सहस्रं तु वेधसे। षद्सहस्रं च हरये षद्सहस्रं हराय च॥७९॥ जीवात्मने सहस्रं च सहस्रं गुरवे तथा। विदात्मने सहस्रं च जपसंख्यां निवेदयेत्॥८०॥ एतांश्चक्रगतान् बहा मयूखान् पुनयोऽमरान्। सत्सम्प्रदायवेत्तारश्चिन्तयन्त्यरुणादयः ॥८१॥

पंद्रहवाँ अध्याय

989

जीवके द्वारा अहोरात्रमें किये जानेवाले इस अजया-जपके छ: सौ मन्त्र गणेशके लिये, छ: हजार ब्रह्माके लिये, छ: हजार विष्णुके लिये, छ: हजार शिवके लिये, एक हजार जीवात्माके लिये, एक हजार गुरुके लिये और एक हजार मन्त्रजप चिदात्माके लिये निवेदित करने चाहिये॥७१-८०॥ श्रेष्ठ सम्प्रदायवेता अरुण आदि मुनि इन षट्चक्रोंमें ब्रह्ममयूख (किरण)-के रूपमें स्थित गणेश आदि देवताओंका चिन्तन करते हैं॥८१॥

शुकादयोऽपि मुनथः शिष्यानुपदिशन्ति च । अतः प्रवृत्तिं महतां ध्यात्वा ध्यायेत्सदा बुधः ॥ ८२ ॥ कृत्वा च यानसीं पूजां सर्वचक्रेष्वनन्यधीः । ततो गुरूपदेशेन गायत्रीयज्ञपां जयेत् ॥ ८३ ॥ अधोमुखे ततो रन्धे सहस्रदलपङ्कुजे । हंसगं श्रीगुरुं ध्यायेद्वराभयकराम्बुजम् ॥ ८४ ॥

शुक आदि मुनि भी अपने शिष्योंको इनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषोंको प्रवृत्तिको ध्यानमें रखकर विद्वानोंको सदा इन चक्रोंमें देवताओंका ध्यान करना चाहिये॥ ८२॥ सभी चक्रोंमें अनन्यभावसे उन देवताओंकी मानस पूजा करके गुरुके उपदेशके अनुसार अजपा गायत्रीका जप करना चाहिये॥ ८३॥ इसके बाद ब्रह्मरन्ध्रमें अधोमुखरूपमें स्थित सहस्रदलकमलमें हंसपर विराजमान, वर तथा अभयमुद्रायुक्त दोनों हस्तकमलोंकी स्थितिवाले श्रीगुरुका ध्यान करना चाहिये॥ ८४॥

क्षालितं चिन्तयेदेहं तत्पादामृतधारया । पञ्चोपचारैः सम्पून्य प्रणमेत्तत्तवेन च॥८५॥

ततः कुण्डलिनीं ध्यायेदारोहादवरोहतः। षट्चक्रकृतसञ्चारां सार्धत्रिवलयां स्थिताम्॥ ८६॥ ततो ध्यायेत् सुषुण्णाख्यं थाम रन्धाद् बहिर्गतम्। तथा तेन गता यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्॥ ८७॥ ततो मिच्चिन्तितं रूपं स्वअथोतिः सनातनम्। सदानन्दं सदा ध्यायेन्मुहूर्ते ब्राह्मसंज्ञके॥ ८८॥ एवं गुरूपदेशेन मनो निश्चलतां नयेत्। न तु स्थेन प्रयत्नेन तद्विना पतनं भवेत्॥ ८९॥

गुरुचरणोंसे निकली हुई अमृतमयी धारासे अपने शरीरको प्रक्षालित होता हुआ-सा चिन्तन करे। फिर पञ्चोपचारसे पूजा करके स्तुतिपूर्वक प्रणाम करना चाहिये॥ ८५॥ तदनन्तर कुण्डलिनीका ध्यान करना चाहिये, जो घट्चक्रोंमें साढ़े तीन वलयमें स्थित है और आरोह तथा अवरोहके रूपमें घट्चक्रमें संचरण करती है॥ ८६॥ तदनन्तर ब्रह्मरन्ध्रसे बहिग्रंत सुबुम्णा नामक धाम (प्रकाशमार्ग)-का ध्यान करना चाहिये। उस मार्गसे जानेवाले पुरुष विष्णुके परम पदको करते हैं॥ ८७॥ इसके अनन्तर ब्राह्म नामक मुहूर्तमें मेरे हारा चिन्तित आनन्दस्वरूप स्वप्रकाश, सनातनरूपका सदा ध्यान करना चाहिये॥ ८८॥ इस प्रकार गुरुके उपदेशसे मनको निश्चल बनाये, अपने प्रयत्नसे ऐसा नहीं करे; क्योंकि गुरुके उपदेशके बिना साधकका पतन हो सकता है॥ ८९॥

अन्तर्यांगं विधायैवं बहिर्यांगं समाचरेत् । स्नानसञ्चादिकं कृत्वा कुर्याद्धरिहरार्चनम् ॥ ९० ॥

सूर्योदयसे चार घड़ी (लगभग डेड घण्टे) पूर्वका समय बाह्यमुहूर्त कहलाता है।

पंद्रहवाँ अध्याय

२३३

देहाभिमानिनामन्तमुंखीवृत्तिर्न जायते । अतस्तेषां तु मद्भक्तिः सुकरा मोक्षदायिनी ॥ ९१ ॥ तपोयोगादयो पोक्षमार्गाः सन्ति तथापि च । समीचीनस्तु मद्भक्तिमार्गः संसरतामिह ॥ ९२ ॥ ब्रह्मादिभिश्च सर्वजैरयमेव विनिश्चितः । त्रिवारं वेदशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ॥ ९३ ॥

इस प्रकार अन्तयांग<sup>१</sup> सम्पन्न करके बहियांग<sup>3</sup>का अनुष्ठान करना चाहिये। स्नान तथा संध्या आदि कामोंको करके विष्णु और शिवकी पूजा करनी चाहिये॥ १०॥ देहका अभिमान रखनेवाले (अर्थात् पाक्कभौतिक शरीरको ही अपना शरीर समझनेवाले) व्यक्तियोंकी वृत्ति अन्तर्मुखी नहीं हो सकती। इसिलये उनके लिये सरलतापूर्वक की जा सकनेवालो मेरी भक्ति ही मोक्षसाधिका हो सकती है॥ ११॥ यद्यपि तपस्या और योगसाधना आदि भी मोक्षके मार्ग हैं तो भी इस संसारचक्रमें फैंसे हुए व्यक्तियोंके उद्धारके लिये मेरा भक्तिमार्ग ही समीचीन उपाय है॥ १२॥ ब्रह्मा आदि देवोंने वेद और शास्त्रका पुन:-पुन: विचार करके तीन बार यही सिद्धान सुनिश्चित किया है॥ १३॥

यञ्चादयोऽपि सञ्चर्माश्चित्तशोधनकारकाः । फलरूपा च मद्भित्तरतं लब्बा नावसीदति॥ ९४॥

१-२. अन्तर्यागं मानसोपचर्तः पूर्वोत्तःचक्रेषु श्रीगणेशादिपूजनं बहिर्यागं ययालकोपचरैः श्रीहरिहरपूजनम्। अर्थात् मानसिक उपचारिके द्वारा पूर्वोत्तः स्थाधिष्ठानादि चक्रोमें श्रीगणेश अर्धद देवोका पूजन अन्तर्यागं कहलाता है और उपलब्ध उपचारीसे श्रीविष्णु तथा श्रीशिक्का पूजन बहिर्यागं कहलाता है।

## एवमाचरणं तार्क्ष्यं करोति सुकृती नरः । संयोगेन च मद्भवत्या मोक्षं याति सनातनम् ॥ ९५ ॥ इति परुडशुगणे सारोद्धारे सुकृतिजनजन्माचरणनिकपणं नाम पश्चदशोऽख्यायः ॥ १५ ॥

ANY # ANY

यज्ञादि सद्धर्म भी अन्त:करणकी शुद्धिक हेतु हैं और इस शुद्धिके फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुन: जन्म-मरणादि दु:खोंसे पीडित नहीं होता॥१४॥ हे तार्क्य! जो सुकृती मनुष्य इस प्रकारका आचरण करता है, वह मेरी भक्तिके योगसे सनातन मोक्षपद प्राप्त करता है॥१५॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें 'सुकृतिजनजन्माबरणनिक्ष्यण'नामक पंद्रहवी अध्याम पूरा हुआ ॥ १५ ॥

AND I AND

# सोलहवाँ अध्याय

मनुष्य-शरीर प्राप्त करनेकी महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसारकी दु:खरूपता तथा नश्वरता, मोक्ष-धर्म-निरूपण

गरुङ उवाच

भृता मया दयासिन्धो हुज्ञानाजीवसंसृति:। अधुना श्रोतुमिच्छामि मोश्लोपायं सनातनम्॥ १॥ भगवन् देवदेवेश शरणागतवत्सलः। असारे घोरसंसारे सर्वदुःखमलीयसे॥ २॥ नानाविधशारीरस्था हुग्नेन्ता जीवराशयः। जायन्ते च ग्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते॥ ३॥ सदा दुःखातुरा एव न सुखी विद्यते क्रचित्। केनोपायेन मोश्लेश मुच्यन्ते वद मे प्रभो॥ ४॥ गरुङजीने कहा—हे दयासिन्धो! अज्ञानके कारण जीव जन्म-मरणरूपी संसारचक्रमें पड़ता है, यह मैंने सुना। अब मैं मोक्षके सनातन उपायको सुनना चाहता हूँ॥१॥ हे भगवन्! हे देवदेवेश! हे शरणागतवत्सल! सभी प्रकारके दुःखोंसे मिलन तथा साररहित इस भयावह संसारमें अनेक प्रकारके शरीर धारण करके अनन्त जीवराशियाँ उत्पन्न होती हैं और मरती हैं, उनका कोई अन्त नहीं है॥२-३॥ ये सभी सदा दुःखसे पीडित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे मोक्षेश! हे प्रभो! किस उपायके करनेसे इन्हें इस संसृति-चक्रसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताये॥४॥

#### श्रीभगवानुबाच

शृणु ताक्ष्यं प्रवक्ष्यामि यन्यां त्वं परिषृच्छिति । यस्य श्रवणमात्रेण संसारान्युच्यते नरः ॥ ५ ॥ अस्ति देवः परब्रह्मस्वरूपी निष्कलः शिवः । सर्वत्रः सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मलोऽद्वयः ॥ ६ ॥ स्वयंज्योतिरनाद्यन्तो निर्मिकारः परात्परः । निर्गुणः सिच्चिदानन्दस्तदंशाजीवसंज्ञकः ॥ ७ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे तार्थ्य ! तुम इस विषयमें मुझसे जो पूछते हो, मैं बतलाता हूँ सुनो, जिसके सुननेमात्रसे मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल (कलारहित) परब्रह्मस्वरूप, शिवस्वरूप,

१. परमपुरुवको पोडरा कलाओंसे युक्त बनलाया गया है। प्रश्नोपनिषद् (६१२)-में बोडरा कलाओंबाले पुरुवको देहमें स्थित बनलाया गया है। इहैबान्तःशारि सोस्य स पुरुषो यस्मिनोताः बोडराकालाः प्रभवनीति। वैसे समुद्रमें मिलनेपर चिद्योंके अपने नाम और रूप समाप्त हो जाते हैं. उसी प्रकार परमपुरुष परमात्मको कलाएँ उससे सङ्गत होनेपर अपने नाम और रूपको उसीमें विलीन कर देती हैं उनका पृथक् अस्तित्व रह ही नहीं पाता और इसोलिब वह परमात्मा अकल (कला-रहित) कहलाता है। प्रश्नोपनिषद् ६१५)। ब्रह्मविद्योपनिषद् (श्लोक ३७--३९)-में अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा यह बोध कराया गया है कि निष्कलको कोई स्पूल सता नहीं होतो, अपितु वह निवान्त सूक्ष्म होता है। ब्रह्मविद्योपनिषद् (श्लोक ३३)-के अनुसार ब्रह्म वा परमात्मा जब देहरात (शरीराविद्यन्त) होता है तो उसे सकल समझना चाहिये और रारोररहित-अवस्थामें उसे निष्कल समझना चाहिये और रारोररहित-अवस्थामें उसे निष्कल समझना चाहिये —देहस्खः सकलो हेयो निष्कलो देहवर्जितः। शाण्डिल्योपनिषद्में ब्रह्मके तीन रूप बतलाये गये हैं—सकल, निष्कल अरेर सकल-निष्कल। सत्य, विद्यान और अनन्दमय, निष्क्रिय, निरुवन, सर्वव्यापी, अत्यन्त सुक्ष्म, सर्वतोमुख, अनिर्देश्य और अमरम्बरूपको हो निष्कल कहा जाता है।

## सोलहर्वा अध्याद

२३७

सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्वय (द्वैतभावरहित) है॥६॥ वह (परमातमा) स्वत:प्रकाश है, अनादि, अनन्त, निर्विकार, परात्पर, निर्मुण और सत्-चित्-आनन्दस्वरूप है। यह जीव उसीका अंश है॥७॥

अनाद्यविद्योपहता यथानी विस्फुलिङ्गकाः । देहाद्युपाधिसिम्प्रश्नास्ते कर्मभिरनादिभिः ॥ ८ ॥ सुखदुःखप्रदैः पुण्यपापरूपैर्नियन्त्रिताः । तत्तज्ञातियुतं देहपायुभौगं च कर्मजम्॥ ९ ॥ प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते येवामपि परं पुनः । सुसूक्ष्मिलङ्गशारीरमामोक्षादक्षरं खग्॥ १०॥ स्थावराः कृमयश्चाब्जाः पक्षिणः पशवो नराः । धार्मिकासिवदशास्तद्वन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम् ॥ ११॥ चतुर्विधशरीराणि धृत्वा मुक्ता सहस्रशः । सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाजुयात्॥ १२॥

जैसे अग्निसं बहुत-से स्फुलिंग (चिनगारियाँ) निकलते हैं उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्यासे युक्त होनेके कारण अनादि कालसे किये जानेवाले कर्मोंके परिणामस्वरूप देहादि उपाधिको धारण करके जीव भगवान्से पृथक् हो गये हैं॥ ८॥ वे जीव प्रत्येक जन्ममें पृण्य और पापरूप सुख-दु:ख प्रदान करनेवाले कर्मोंसे नियन्त्रित होकर तत्तत् जातिके योगसे देह (शरीर), आयु और कर्मानुरोधो भोग प्राप्त करते हैं। हे खग! इसके पश्चात् भी पुन: वे अत्यन्त सूक्ष्म लिङ्गशरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्षपर्यन्त स्थित रहता है॥ ९-१०॥ ये जीव कभी स्थावर (वृक्ष-लतादि जड़) योनियोंमें, पुन: कृष्मियोनियोंमें तदनन्तर जलचर, पक्षी और पशुयोनियोंको प्राप्त करते हुए मनुष्ययोनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्यके रूपमें और पुन: देवता तथा देवयोनिके पश्चात् क्रमश: मोक्ष

प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं ॥ ११ ॥ उद्भिज्ज, अण्डज, स्वेदज और पिण्डज (जरायुज)—इन चार प्रकारके शरीरॉको सहस्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश (पुण्यप्रभावसे) जीव मनुष्य-शरीर प्राप्त करता है और यदि वह जानी हो जाय तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ १२ ॥

चतुरशितिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम् । न मानुषं विनाउन्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते ॥ १३ ॥ अत्र जन्मसहस्त्राणां सहस्त्रैरिप कोटिभिः । कदाधिक्षभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंचयात् ॥ १४ ॥ सोपानभूतमोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् । यस्तरयित नात्मानं तस्मात्पापतरोऽत्र कः ॥ १५ ॥ जीवांकी चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्ययोनिक अतिरिक्त अन्य किसी भी योनिमें तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं होता ॥ १३ ॥ पूर्वोक्त विभिन्न योनियोंमें हजारों-हजार करोड़ों बार जन्म लेनेके अनन्तर उपार्जित पुण्यपुक्षके कारण कदाचित् मनुष्य-योनि प्राप्त होती है ॥ १४ ॥ मोक्षप्रक्षिके लिये सोपानभूत यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर प्राप्त करके इस संसृतिचक्रसे जो अपनेको मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा ॥ १५ ॥

नरः प्राप्योत्तमं जन्म विद्यसीष्ठवम् । न वेत्यात्महितं यस्तु स भवेद् ब्रह्मघातकः ॥ १६ ॥ विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते । तस्माद्देहं धनं रक्षेत् पुण्यकर्माणि साधयेत् ॥ १७ ॥ रक्षयेत् सर्वदात्मानमात्मा सर्वस्य भाजनम् । रक्षणे यव्यमातिष्ठेजीवन् भद्राणि पश्यति ॥ १८ ॥ उत्तम मनुष्य-शरीरमें जन्म प्राप्त करके और समस्त सीष्ठवसम्पन अविकल इन्द्रियोंको प्राप्त करके भी जो व्यक्ति

सोलहर्वा अध्याय

238

अपने हितको नहीं जानता वह ब्रह्मधातक होता है॥ १६॥ शरीरके बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसिलये शरीर और धनकी रक्षा करता हुआ इन दोनोंसे पुण्योपार्जन करना चाहिये। मनुष्यको सर्वदा अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थीका एकमात्र साधन है। इसिलये उसकी रक्षाका उपाय करने चाहिये। जीवन धारण करनेपर हो व्यक्ति अपने कल्याणको देख सकता है॥ १७-१८॥

पुनर्ग्रामः पुनः क्षेत्रं पुनर्वित्तं पुनर्गृहम् । पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः ॥ १९॥ शरीररक्षणोपायाः क्रियन्ते सर्वदा बुधैः । नेच्छन्ति च पुनस्त्यागमपि कुष्ठादिरोगिणः ॥ २०॥ तद्गोपितं स्याद्धर्मार्थं धर्मो ज्ञानार्थमेव च । ज्ञानं तु ध्यानयोगार्थमचिरात् प्रविमुच्यते ॥ २१॥

गाँव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुन:-पुन: प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य-शरीर पुन:-पुन: प्राप्त नहीं हो सकता॥ १९॥ इसलिये वृद्धिमान् व्यक्ति सदा शरीरकी रक्षाका उपाय करते हैं। कुष्ठ आदिके रोगी भी अपने शरीरको त्यागनेको इच्छा नहीं करते॥ २०॥ शरीरकी रक्षा धर्माचरणके उद्देश्यसे और धर्माचरण ज्ञानप्राप्तिके उद्देश्यसे (उसी प्रकार) ज्ञान ध्यान एवं योगकी सिद्धिके लिये और फिर ध्यानयोगसे मनुष्य अविलम्ब मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ २१॥

आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत् । कोऽन्यो हितकरस्तस्मादात्मानं तारियष्यिति ॥ २२ ॥ इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति य: । गत्वा निरौषयं देशं व्याधिस्य: किं करिष्यति ॥ २३ ॥ व्याचीवास्ते जरा चायुर्वाति भिन्नघटाम्बुवत् । निर्जान रिपुवद्रोगास्तस्माच्छ्रेयः समध्यसेत् ॥ २४॥ यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्माका अहितसे निवारण नहीं कर लेता तो आत्माका दूसरा करेन हितैषी होगा जो आत्माको तारेगा॥ २२॥ जो जीव मनुष्यके शरीरमें रहकर इसी जन्ममें नरकरूपी व्याधिको चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोकमें जानेपर जहाँ औषध नहीं प्राप्त है, नरक-व्याधिसे पीडित होनेपर फिर क्या कर सकेगा?॥ २३॥ वृद्धावस्था व्याम्री (वाधिन)-के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़ेसे गिरनेवाले जलकी भौति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है, रोग शत्रुको भौति प्रहार कर रहे हैं, अतः श्रेयःप्राप्तिके लिये जीवको अध्यास करना चाहिये॥ २४॥

यावश्राश्रयते दुःखं यावश्रायान्ति चापदः। यावश्रेन्द्रयवैकरूपं तावच्छेयः समभ्यसेत्॥ २५॥ यावत् तिष्ठति देहोऽयं तावत् त्वं समभ्यसेत्। संदीप्ते को नु भवने कूपं खनित दुर्मतिः॥ २६॥ कालो न ज्ञायते नानाकार्यैः संसारसम्भवैः। सुखं दुःखं जनो हन्त न वेत्ति हितमात्मनः॥ २७॥

जबतक दु:ख प्राप्त नहीं होता, जबतक आपत्तियाँ घेर नहीं लेतीं और जबतक इन्द्रियोमें वैकल्य (शिथिलता) नहीं आ जाता, तबतक श्रेय:प्राप्तिके लिये अध्यास करते रहना चाहिये॥ २५॥ जबतक यह शरीर है, तभीतक तत्त्वज्ञानका अध्यास करना चाहिये। भवनमें आग लग जानेपर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुँआ खोदना प्रारम्भ करता है॥ २६॥ बहुविध सांसारिक कार्यप्रपञ्चोंमें व्यस्त रहनेके कारण कालका ज्ञान नहीं होता। यह क्लेशकी

सोलहर्वा अध्याय

586

बात है कि मनुष्य अपने सुख-दु:ख और हितकी बातको नहीं समझता॥ २७॥

जातानार्तान् मृतानापद्ग्रस्तान् दृष्ट्वा च दुःखितान् । लोको मोहसुरां पीत्वा न विभेति कदाचन ॥ २८॥ सम्पदः स्वप्नसंकाशा यौदनं कुसुमोपमम् । तिङ्क्चिपलमायुष्यं कस्य स्याज्वानतो धृतिः ॥ २९॥

संसारमें जीवोंको उत्पन्न होते हुए, रोगादिसे दु:खी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपितग्रस्त तथा दु:खी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोहरूपी मदिराको पीकर (पूर्वोक्त जन्म-मरणादिरूपी विविध क्लेशोंसे) कभी भी भयभीत नहीं होता॥ २८॥ (भौतिक) सम्पत्ति स्वप्रके समान (नश्चर—क्षणभङ्गर) है, यौवन भी पुष्पके समान (मुरक्षा जानेवाला) है, आयु बादलोंभें चमकनेवाली बिजलीके समान चञ्चल है—यह सब जानते हुए भी मनुष्पको कैसे धैर्य हो सकता है॥ २९॥

शतं जीवितमत्यलपं निद्रालस्यैस्तदर्धकम् । बास्यरोगजरादुःखैरलपं तदिप निकलम् ॥ ३० ॥ ग्रारब्धक्ये निरुद्धोगो जागर्तक्ये प्रसुप्तकः । विश्वस्तव्यो भयस्थाने हा नरः को न हन्यते ॥ ३१ ॥ तोयफेनसमे देहे जीवेनाक्रान्य संस्थिते । अनित्यप्रियसंवासे कथं तिष्ठति निर्भयः ॥ ३२ ॥ अहिते हितसंज्ञः स्यादधुवे धुवसंज्ञकः । अनर्थे चार्यविज्ञानः स्वमर्थं यो न वेनि सः ॥ ३३ ॥ एक तो मनुष्यको सौ वर्षको अत्यु हो बहुत थोड़ो है, उसमें भी निद्रा और अरलस्यके वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है और जो शेष है वह भी बाल्यावस्था, रोग और वसमें होनेवाले दुःखसे चला जाता

है और जो थोड़ा बचा, वह भी निष्फल ही वरित जाता है॥ ३०॥ प्रारम्भ करनेयोग्य कर्यके विषयमें जो उद्योग नहीं करता और जहाँ ब्रह्मचिन्तन आदिमें जगरूक रहना चाहिये वहाँ वह स्रोता रहता है। (इसके विषयित) जहाँ सदा-सदा भय विद्यमान है (उस संसारमें), वहाँ वह विश्वस्त है, ऐसा जो मनुष्य है, वह (अभागा) क्यों नहीं मारा जायगा॥ ३१॥ जलमें उठनेवाले फेनके समान अतीव क्षणभङ्कर देहको करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसको प्रियसंवासके रूपमें प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीरमें (जीवात्मा) निर्भय होकर कैसे रह सकता है ?॥ ३२॥ जो अहित करनेवाले विषयभोगोंमें ही हितबुद्धि रखता है तथा अनिश्चित (पुत्र-कलत्र-देह-गेहादि)-को स्थायो समझता है और भौतिक धन-सम्पत्ति आदि अनर्थकारो वस्तुओंमें जो अर्थबुद्धि रखता है, वह अपने परमार्थको नहीं जानता॥ ३३॥

पश्यत्रपि प्रस्खलित शृण्वत्रिप न बुद्धाति । पठत्रपि न जानाति देवमायाविमोहितः ॥ ३४ ॥ संनिमज्जजगिददं गम्भीरे कालसागरे । मृत्युरोगजराग्राहैर्न कश्चिदपि बुद्धाते ॥ ३६ ॥ प्रतिक्षणमयं कालः क्षीयमाणो न लक्ष्यते । आमकुम्भ इवाम्भःस्थो विशीणों न विभाव्यते ॥ ३६ ॥ युन्यते वेष्ट्रनं वायोराकाशस्य च खण्डनम् । ग्रन्थनं च तरङ्गाणामास्था नायुषि युन्यते ॥ ३७ ॥ जो 'यह जगत् किसीका नहीं हुआ'—ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मज्ञानविषयक वचनोंको सुनते हुए भी जिमे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता—ऐसा इसलिये होता है कि जीव

सोलहर्वा अध्याय

583

भगवान्की मायासे मोहित है ॥ ३४॥ मृत्यु, रोग और जरारूपी ग्राहोंके द्वारा गम्भीर कालसागरमें डूबते हुए इस जगत्की कोई भी नहीं जान पाता ॥ ३५॥ प्रतिक्षण श्लीण होते हुए (बातते हुए) इस कालकी सूक्ष्म गतिको जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़ेमें स्थित जलके विगलित होनेका ज्ञान नहीं हो पाता॥ ३६॥ कदाचित् वायुका बाँधना सम्भव हो सकता है, आकाशको खण्ड-खण्ड करनेकी और तरंगोंके गुम्फनको कल्पना भी सम्भव हो सकती है, परंतु आयुके शास्रत होनेकी आस्था कथमपि सम्भव नहीं हो सकती॥ ३७॥

पृथिवी दहाते येन मेरुश्चापि विशीर्यते । शुष्यते सागरजलं शरीरस्य च का कथा॥ ३८॥ अपत्यं मे कलत्रं मे धनं मे बान्धवाश मे । जल्पन्तमिति मर्त्यांजं हन्ति कालवृको बलात्॥ ३९॥ इदं कृतमिदं कार्योमदमन्यत् कृताकृतम् । एवमीहासमायुक्तं कृतान्तः कुरुते वशम्॥ ४०॥ जिस कालके द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत भी चूर-चूर हो जाता है, सागरका जल भी सूख जाता है, उस कालसे मनुष्य-शरीरकी रक्षाकी क्या कथा ?॥ ३८॥ मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बान्धव—इस प्रकार

<sup>&</sup>quot; तात्पर्य है कि ईश्वरको मायासे भोहित होनेके कारण मनुष्य अखिमें देखते हुए भी गिर पहता है अर्थात् आत्मज्ञान और ध्यानयोगसे भीस होता है—यह तथ्य जानते हुए भी मोक्षमार्गसे भ्रष्ट हो जाता है, वह ज्ञानको वातों या आत्मज्ञानविषयक उपदेशोंको सुनते हुए भी उनका तात्पर्य नहीं समझ पाता और धर्म एवं मोक्षको प्रक्षिके उपायौंका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंको पहते हुए भी उनका अर्थ नहीं जान पाता।

मैं-मैं कहते हुए मनुष्यरूपी बकरेको हठपूर्वक कालरूपी भेड़िया मार डालता है॥ ३९॥ यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य अभी कुछ करना बाकी है—इस प्रकारको इच्छासे युक्त मनुष्यको यमराज अपने वशमें कर लेते हैं॥ ४०॥

धः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहे चापराहिकम् । न हि मृत्युः प्रतीक्षेत कृतं वाऽप्यथवाऽकृतम् ॥ ४२ ॥ जरादर्शितपन्थानं प्रचण्डव्याधिसैनिकम् । मृत्युशत्रुमधिष्ठोऽसि त्रातारं किं न पश्यसि ॥ ४२ ॥

कल किये जानेवाले कार्यको आज, अपराहमें किये जानेवाले कार्यको पूर्वाहमें ही कर लेना चाहिये; क्योंकि मनुष्यने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं—इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती॥४१॥ वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखानेवाली है, अत्युग्न रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्युरूपी शत्रुके हुम सम्मुख स्थित हो फिर (उस प्रवल शत्रुसे) रक्षा करनेवाले (परमात्मा)—की और क्यों नहीं देखते अर्थात् उनकी और उन्मुख क्यों नहीं होते?॥४२॥

तृष्णासूचीविनिर्भिन्नं सिक्तं विषयसर्पिषा । रागद्वेषानले पक्कं मृत्युरङ्गति मानवस् ॥ ४३ ॥ बालांश्च यावनस्थांश्च वृद्धान् गर्भगतानिष । सर्वानाविशते मृत्युरेवंभूतिपदं जगत् ॥ ४४ ॥ स्वदेहमपि जीवोऽयं मुक्त्वा याति यमालयम् । स्त्रीमातृषितृपुत्रादिसम्बन्धः केन हेतुना ॥ ४५ ॥ तृष्णारूपी शुलमें विधे हुए और विषयवासनारूपी धीसे सींचे हुए तथा राग-द्वेषरूपी अग्निमें पके हुए मनुष्यको

सोलहर्वां अध्याव

584

मृत्यु खा जाती है ॥ ४३ ॥ यह जगत् ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों और गर्भस्थ जीवों—सभीको ग्रस लेती है ॥ ४४ ॥ जब जीव अपने देहको भी यहीं छोड़कर यमलोकको चला जाता है तो फिर स्त्री-माता-पिता और पुत्रादिसे किस प्रयोजनसे सम्बन्ध स्थापित किया जाय ॥ ४५ ॥

दुःखमूलं हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः । तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापाः क्वित्॥ ४६॥ प्रभवं सर्वदुःखानामालयं सकलापदाम् । आश्रयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत् क्षणात्॥ ४७॥ लौहदारुमयैः पाशैः पुमान् बद्धो विमुच्यते । पुत्रदारमयैः पाशैर्मुच्यते न कदाचन॥ ४८॥ यह संसार दःखका मल कारण है हमलिये हम संगापाने जिल्ला सल्य कारण है हमलिये हम संगापाने जिल्ला

यह संसार दु:खका मूल कारण है, इसलियं इस संसारसे जिसका सम्बन्ध है, वही दु:खी है और जिसने इस जगत्का त्याग किया, वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी, कहीं भी, सुखी नहीं है॥ ४६॥ यह संसार सभी प्रकारके दु:खोंका उत्पत्तिस्थान है, सभी आपित्तयोंका घर है और सभी पापोंका आश्रय-स्थान है, इसलिये ऐसे संसारको क्षणमात्रमें त्याग देना चाहिये॥ ४७॥ लीह एवं लकड़ीसे वने हुए पाशोंसे बँधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नोरूपो पाशोंसे बँधा मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता॥ ४८॥

यावनाः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान् मनसः प्रियान् । तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ ४९ ॥ विश्वताशेषविषयैनित्यं लोको विनाशितः । हा हन्त विषयाहारैदेंहस्थेन्द्रियतस्करैः ॥ ५० ॥ मांसलुक्ष्यो यथा मतस्यो लोहशंकुं न पश्यति । सुखलुक्धस्तथा देही यमबाधां न पश्यति ॥ ५१ ॥

मनुष्य अपने मनको प्रिय लगनेवाले (जगत्में) जितने पदार्थोंसे सम्बन्ध बनाता जाता है, उतने ही अधिक शोकके कीले उसके हृदयमें गड़ते जाते हैं॥ ४९॥ यह बड़े खेदको बात है कि (मनुष्यके देहमें स्थित शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध) विषयोंका आहार करनेवाले इन्द्रियरूपी चोरोंने इस लोकके समस्त धनको अपहृत करके हसे नष्ट कर दिया है अर्थात् परलोकके लिये हितकारी धर्मरूपी जो धन है, उसका इन्द्रियोंने हरण कर लिया है॥ ५०॥ मांसलोभी मत्स्य जैसे बंसीमें लगे हुए लोहेके अङ्कुशको नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयोंसे प्राप्त होनेवाले (प्रतिभासिक) सुखके लोभसे जीव यमयातनाको परवा नहीं करता॥ ५१॥

हिताहितं न जाननो नित्यमुन्मार्गगामिनः । कुक्षिपूरणिनष्टा ये ते नरा नारकाः खग ॥ ५२ ॥ निद्रादिमैथुनाहाराः सर्वेषां प्राणिनां समाः । ज्ञानवान् मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः स्मृतः ॥ ५३ ॥ हे गरुड ! जो अपने हित और अहितको नहीं जानते, सदा कुमार्गपर चलनेवाले हैं और मात्र पेट भरनेमें ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं ॥ ५२ ॥ निद्रा, मैथुन और आहार आदिकी स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समानरूपसे विद्यमान रहती है । उनमें जो (वास्तविक हित-अहितको जाननेवाला) ज्ञानवान् है, वह मनुष्य कहा जाता है और उस ज्ञानसे जो शून्य है, वह पशु कहलाता है ॥ ५३ ॥

प्रभाते मलमूत्राभ्यां क्षुसृङ्भ्यां मध्यगे रवी । रात्रौ मदननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मूहमानवाः ॥ ५४ ॥ सर्वेजनतः । जायन्ते च प्रियन्ते च हा हन्ताज्ञानमोहिताः ॥ ५५ ॥

सोलहर्वी अध्याय

580

तस्मात् सङ्गः सदा त्याज्यः सर्वस्त्यक्तं न शक्यते। महद्भिः सह कर्तव्यः सनः सङ्गस्य भेषजम्॥५६॥
मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मल-मूत्रोंकं वेगसे, मध्य दिनमें क्षुधा और तृषासे तथा रात्रिमें कामक्रीडा और निद्रासे
गाधित रहते हैं॥५४॥ हाय! यह खेदकी बात है कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी
आदिमें आसक्त होकर बार-बार पदा होते हैं और मर जाते हैं, इसलिये (देह-गेह, पुत्र-कलत्र आदिके साथ)
सदा आसिकका त्याग कर देना चाहिये और यदि (अपने विवेकचलसे) उसका सर्वधा त्याग न हो सके तो (उस
आसिकिभावको देह-गेहादिसे हटाकर) महापुरुषोंके साथ सम्बन्ध बनाना चाहिये; क्योंकि संत पुरुष संसारासिकरूपी
रोगके भेषज हैं॥५५-५६॥

सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम् । यस्य नास्ति नरः सोऽश्वः कथं न स्थादमार्गगः ॥ ५७॥ स्वस्ववर्णाश्रमाचारनिरताः सर्वमानवाः । न जानन्ति परं धर्मं वृथा नश्यन्ति दाष्ट्रिकाः ॥ ५८॥

सत्सङ्ग और विवेक—ये दोनों ही व्यक्तिके दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्तिके पास ये नहीं हैं, वह अंधा है, वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा?॥५७॥ अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये शास्त्रबोधित आचारोंका पालन करनेमें संलग्न रहनेवाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म (भगवान्के चरणोंमें स्वारिसक प्रीति सम्मादन-साधनीभूत भगवद्भिक)-को नहीं जानते तो वे दम्भावारी व्यर्थमें नष्ट हो जाते हैं॥५८॥

क्रियायासपराः केचिद् व्रतचर्यादिसंयुताः । अज्ञानसंवृतात्मानः संचरन्ति प्रतारकाः ॥ ५९ ॥

नाममात्रेण संतुष्टाः कर्मकाण्डरता नराः । मन्त्रोच्चारणहोमाद्यैभ्रामिताः क्रतुविस्तरैः ॥ ६० ॥ एकभुक्तोपवासाद्यैर्नियमैः कायशोषणैः । मूढाः परोक्षमिच्छन्ति पम मायाविमोहिताः ॥ ६१ ॥

कुछ लोग अनेक प्रकारकी क्रियाओंको करनेका प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत, उपवास आदिमें संलग्न रहते हैं, अज्ञानसे आवृत आत्मावाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं॥५१॥ कर्मकाण्डमें आस्था रखनेवाले मनुष्य शास्त्रवोधित नाममात्रको फलश्रुतियोंसे संतुष्ट हो करके मन्त्रोच्चारण और होमादि कृत्योंसे तथा यज्ञके विस्तृत विधानोंसे भ्रान्त रहते हैं, उन्होंमें उलझे रहते हैं॥६०॥ मेरी भायासे विमोहित होकर शरीरको सुखानेवाले मूर्खलोग एकभुक्त, उपवास आदि व्रतोंका आचरण करके परोक्ष (परमगृति)-को प्राप्त करना चाहते हैं॥६१॥

देहदण्डनमात्रेण का मुक्तिरविवेकिनाम् । वल्मीकताडनादेव मृतः कुत्र महोरगः ॥ ६२ ॥ जटाभाराजिनैर्युक्ता दाम्भिका वेषधारिणः । भ्रमन्ति ज्ञानिवक्षोके भ्रामयन्ति जनानपि॥ ६३ ॥

शरीरको दण्ड देनेमात्रसे क्या अविवेकी पुरुषोंको मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वल्मीक (बाँबी)-को ताइन करनेमात्रसे क्या कहीं महासर्पकी मृत्यु होती है?॥६२॥ बड़ी लम्बी उटाओंके भारको ढोनेवाले और मृग्हवर्म आदिसे युक्त दाम्भिक पुरुष (साधु पुरुषोंका) वेष धारण करके ज्ञानीकी भौति ही लोकमें भ्रमण करते हैं और लोगोंको भी भ्रमित करते हैं ॥६३॥

सोलहर्वा 📰 याय

586

संसारजसुखासकं बहाजोऽस्मीति वादिनम् । कर्मब्रह्मोभयभृष्टं तं त्यजेदन्यजं यथा॥ ६४॥ गृहारण्यसमालोके गतबीडा दिगम्बराः । चरन्ति गर्दभाद्याश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम्॥ ६५॥ मृद्धस्मोद्धलनादेव मृक्ताः स्युर्वदि मानवाः । गृद्भस्मवासी नित्यं ग्चा सः किं मुक्तो भविष्यति ॥ ६६॥ तृणपणीदकाहाराः सततं वनवासिनः । जम्बुकाऽऽखुगृगाद्याश्च तापसास्ते भवन्ति किम्॥ ६७॥ आजन्ममरणानां च गङ्गादितिटिनीस्थिताः । मण्डूकमस्यप्रमुखा योगिनस्ते भवन्ति किम्॥ ६८॥

सांसारिक सुख (विषयासिक)-में आसक जो व्यक्ति 'में ब्रह्मजानी हूँ', ऐसा कहता है वह कर्ममार्ग तथा ब्रह्मजानमार्ग—दोनों मार्गोंसे भ्रष्ट हो जाता है, उसे चाण्डालको भाँति छोड़ देना चाहिये॥६४॥
संसारमें, घरमें और अरण्यमें लज्जा त्यागकर समानरूपसे नग्न होकर गरंभ आदि पश्न भी विचरण करते
हैं तो क्या इस (आचरण)-से वे (संसारसे) विस्क हो जाते हैं॥६५॥ यदि मिट्टी और भस्मके भारण
करनेमात्रसे मनुष्य मुक्त हो जाय तो मिट्टी और भस्ममें शयन करनेवाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर
लेगा?॥६६॥ घास-पात और जलका आहार करनेवाले तथा निरन्तर जंगलमें निवास करनेवाले
मृगाल, चूहे तथा मृग आदि पश्न भी क्या तपस्की—योगी हो जाते हैं अर्थात् अन्त छोड़ देने, ग्राम या
नगरमें निवास छोड़कर वनमें रहनेमात्रसे कोई संन्यासी नहीं हो जाता॥६७॥ मण्डूक (मेढ़क) और मत्स्य
आदि जलचर जीव जन्मसे लेकर मृत्युपर्यना गङ्गादि नदियोंमें ब्रिबास करते हैं तो क्या वे योगी हो

जाते हैं॥ ६८॥

पारावताः शिलाहाराः कदाचिदिपं चातकाः। न पिवन्ति यहीतोयं व्यतिनस्ते भवन्ति किम्॥ ६९॥ तस्मादित्यादिकं कर्म लोकरञ्जनकारकम्। मोक्षस्य कारणं साक्षात् तत्त्वज्ञानं खगेश्वर ॥ ७०॥ षड्दर्शनमहाकूपं पतिताः पश्चः खग। परमार्थं न जानन्ति पशुपाशनियन्तिताः॥ ७१॥ येदशास्त्राणंवे घोरे उह्यमाना इतस्ततः। षड्मिनग्रहग्रस्तास्तिष्ठन्ति हि कुतार्किकाः॥ ७२॥ कबूतर शिलवृत्ति (कंकड़)-का आहार करनेवाले हैं तथा चातक कभी भी भूमिपर स्थित जलको नहीं पीते तो क्या इससे वे व्रती हो जाते हैं १॥ ६९॥ इसलिये हे खगेश्वर! पूर्वोक्त सम्पूर्णं कर्मानृष्ठान केवल लोकरञ्जनमात्रके लिये हैं। मोक्षका कारण तो साक्षात् तत्त्वज्ञान ही है॥ ७०॥ हे खग! षड्दर्शनरूपी महाकूपमें पड़े हुए मनुष्यरूपी पर्ग परमार्थको नहीं जानते हैं; क्योंकि वे पशुपाश रेसे नियन्त्रित रहते हैं॥ ७१॥ वेद और शहरतरूपी घोर समुद्रमें

सोलहवाँ अध्याव

748

इधर-उधर ले जाये जाते हुए कुतार्किक व्यक्ति षडूर्मियाँ से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं ॥७२॥ वेदागमयुराणज्ञ: परमार्थं न वेत्ति य:। विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम्॥७३॥ इदं ज्ञानिषदं ज्ञेयमिति चिन्तासमाकुला:। पठनयहर्निशं शास्त्रं परतत्त्वपराङ्मुखा:॥७४॥ वाक्यच्छन्दोनिबन्धेन काव्यालङ्कारशोधिता:। चिन्तया दु:खिता मूढास्तिष्ठनि व्याकुलेन्द्रिया:॥७५॥

वेद-शास्त्र और पुराणोंको जाननेवाला भी जो मनुष्य परमाधंको नहीं जानता, विडम्बनाग्रस्त उसका पूर्वीक सम्पूर्ण ज्ञान काँएके काँब-काँब करने-जैसा है ॥ ७३॥ परम तत्त्वसे पराइमुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, इसी विन्तासे व्याकुल होकर रात-दिन शास्त्रोंका अध्ययन करते हैं ॥ ७४॥ काव्योचित अलङ्कारोंसे सुशोभित गद्य वाक्य-रचना या छन्दोबद्ध कविताकी रचना करनेपर भी विषयाप्रभोगके प्रति लालायित इन्द्रियोंवाले तत्त्वज्ञानरहित मूढ व्यक्ति नाना चिन्ताओंके कारण दुःखी रहते हैं ॥ ७५॥

अन्यथा परमं तस्त्वं जनाः विलश्यन्ति चान्यथा। अन्यथा शास्त्रस्थावो व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा॥७६॥ कथ्यन्त्युन्मनीभावं स्वयं नानुभवन्ति च। अहङ्काररताः केचिदुपदेशादिवर्जिताः॥७७॥ परम तत्त्वकी प्राप्ति तो अन्य प्रकारसे हाती है, किंतु लोग अन्य प्रकारके उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्रका भाव तो कुछ और होता है परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकारसे करते हैं॥७६॥ कुछ

१. शैवमतमें जीवात्माको 'पशु' 📖 गया है जो कि पाशोंसे वैधा रहता है। पाश-मुक्त होनेपर वह शिवस्वरूप हो जाता है।

२. शैवमतमें बन्धनको 'पाश' कहते हैं। पाश-अद्ध होनेके कारण जीवात्पा शिवम्बरूप नहीं हो पाता। पाश चार प्रकारके होते हैं— मल, कर्म, माया और रोध। मलरूपो पाशसे जीवात्पाको ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति तिरोहित हो जातो है। कलको इच्छासे किया जानेवाला कर्म भी पाश बन जाता है। यह कर्मरूप पाश भी धर्म और अध्मेंक भेदसे दो प्रकारका माना गया है। मायारूप पाशसे प्रलयकालमें समस्त संसारका संहार और मृष्टिकालमें उसका उद्भव होता है। उपयुक्त नीन पाशोंसे बद्ध पश्चके यचार्थ स्वरूपको ढकनेवाले पाशको रोध कहते हैं।

१. शुधा-पिपासा, शोक-मोह और जन्म-मृत्युको 'बङ्मि' कहा जाता है। (ब्रोमद्भागवत ११।१५।१८)

अहंकारों व्यक्ति गुरूपदेश आदिको प्राप्त न करके भी उन्मनीभावके विषयमें कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते॥ ७७॥

पठिति वेदशास्त्राणि वोधवित परस्परम् । न जानित परं तत्त्वं दर्वी पाकरसं यथा॥ ७८॥ शिरो वहित पुष्पाणि गन्धं जानाति नासिका। पठिति वेदशास्त्राणि दुर्लभो भावक्षेधकः॥ ७९॥ तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा पूढः शास्त्रेषु मुद्दाति। गोपः कुक्षिगते छागे कूपे पश्चित दुर्मितः॥ ८०॥ संसारमोहनाशाय शाब्दक्षेथो न हि क्षपः। न निवर्तेत तिमिरं कदाचिद्दीपवार्तया॥ ८१॥ प्रज्ञाहीनस्थ पठनं यथान्धस्य च दर्पणम्। अतः प्रज्ञावतां शास्त्रं तत्त्वज्ञानस्य लक्षणम्॥ ८२॥ बहुत-से लोग वेद और शास्त्रका अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक-दूसरेको बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझते हैं, पर वे परम तत्त्वके विषयमें उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दर्वी (कलछो) पाकरस (भोजन आदि)-को नहीं जानतो॥ ७८॥ पुष्पको धारण तो सिर करता है किंतु उस पुष्पको मन्धको नासिका ही जानतो है, इसी प्रकार वेद और शास्त्रका अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्रके भावका बोध करनेवाला दुर्लभ है॥ ७९॥ मूर्ख मनुष्य अपने हृदयमें स्थित परम तत्त्वको—परमात्माके अंशको नहीं जानता और उसे जाननेके लिये शास्त्रोंके अध्ययनमें उसी प्रकार भटकता फिरता रह जाता है, जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोखमें बकरेको पकड़े रखनेपर भी उसको खोजनेके लिये कुँएमें देखता है॥ ८०॥ संसारके मोहका नाश करनेके

सोलहर्वा अध्याय

743

लिये शास्त्रके शब्दोंक अर्थको जाननामात्र पर्याप्त नहीं है। दीपकको बातसे कभी भी अन्यकारकी निवृत्ति नहीं हो सकती ॥ ८१ ॥ बुद्धिहोन मनुष्यका पढ़ना अन्ये व्यक्तिकं दर्पण देखनेकं समान व्यर्थ है। उतः बुद्धिमान् व्यक्तिको हो शास्त्रीय तत्त्वज्ञानका लक्षण हो सकता है अर्थात् बुद्धिमान्को हो तत्त्वज्ञान लिक्षत हो सकता है ॥ ८२ ॥ इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सर्वे तु श्रोतुमिच्छति । दिव्यवर्षसहस्रायुः शास्त्रान्तं नैव गच्छति ॥ ८३ ॥ अनेकानि च शास्त्राणि स्वरूपायुर्विष्टाकोटयः । तस्मात् सारं विज्ञानीयात् क्षीरं हंस इवाम्भिस ॥ ८४ ॥ अभ्यस्य वेदशास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्वाध बुद्धिमान् । प्रसालमिव धान्याधी सर्वशास्त्राणि संत्रजेत्॥ ८५ ॥ जो यह जाव यहाँ है हो। जावाध बुद्धिमान् । प्रसालमिव धान्याधी सर्वशास्त्राणि संत्यजेत्॥ ८५ ॥

जो यह ज्ञान यहाँ हैं, इसे जानना चाहिये—इस प्रकार बुद्धि करके (शास्त्रमें प्रतिपाद्य सब कुछ) सुनना चाहता है, वह हजार दिव्य वर्षोंको आयु प्राप्त करके भी शास्त्रोंका अन्त प्राप्त नहीं कर सकता॥८३॥ अनेक शास्त्र हैं, आयु अत्यल्प है, जिसमें करोड़ों विच्न हैं, इसिलये जैसे हंस जलके मध्यसे दूधको ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् व्यक्तिको भी शास्त्रके सारतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये॥८४॥ वेद-शास्त्रोंको अभ्यासकर वहाँसे तत्त्वज्ञान मा करके बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि जैसे धान चाहनेवाला व्यक्ति (धान ग्रहण करके) पलाल (पुआल)-को छोड़ देता है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रोंको छोड़ देना चाहिये॥८५॥

यथाऽमृतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम् । तत्त्वज्ञस्य तथा ताहर्यं न शास्त्रेण प्रयोजनम् ॥ ८६ ॥

न वेदाध्ययनान्धुक्तिर्न शास्त्रपठनादिप । ज्ञानादेव हि कैवल्यं नान्यथा विनतात्मज ॥ ८७ ॥ जैसे अमृतसे तुस व्यक्तिके लिये भोजनको कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे तक्ष्यं! तत्त्वज्ञको

जस अमृतस तृत व्यक्तिक लिय भाजनका काइ आवश्यकता नहीं होता, उसा प्रकार ह तास्य ! तत्त्वज्ञका शास्त्रसं कोई प्रयोजन नहीं होता॥ ८६॥ हे विनतात्मज! न वेदाध्ययनसे मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्रोंके अध्ययनसे ही। मोक्षको प्राप्ति ज्ञानसे ही होतो है, किसी दूसरे उपायसे नहीं॥ ८७॥

नाश्रमः कारणं मुक्तेदंशंनानि न कारणम् । तथैव सर्वकर्णणि ज्ञानमेव हि कारणम् ॥ ८८ ॥ मुक्तिदा गुरुवागेका विद्याः सर्वा विडम्बिकाः । काष्ट्रभारसहस्रेषु होकं सञ्जीवनं परम् ॥ ८९ ॥ अद्वैतं हि शिवं प्रोक्तं क्रियायासविवर्जितम् । गुरुवक्त्रेण लभ्येत नाधीतागमकोटिभिः ॥ ९० ॥ अग्रमोक्तं विवेकोत्यं द्विधा ज्ञानं प्रचक्षते । शब्दब्रह्मागममयं परब्रह्मविवेकजम् ॥ ९१ ॥ अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे । समं तस्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम् ॥ ९२ ॥ द्वे पदे वन्धमोक्षाय ममेति न ममेति च । ममेति बध्यते जन्तुनं ममेति प्रमुच्यते ॥ ९३ ॥

जिस प्रकार मुक्तिके लिये न तो आश्रमधर्मका अनुष्ठान कारण है, न दर्शनोंका अध्ययन कारण है, उसी प्रकार (श्रौत-स्मार्त) कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्षका उपाय है ॥ ८८ ॥ गुरुका वचन ही मोक्ष देनेवाला है, अन्य सब विद्याएँ विडम्बनामात्र हैं। लकड़ीके हजारों भररेंको अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है ॥ ८९ ॥ कर्मकाण्ड और वेद-शास्त्रादिके अध्ययनरूपी परिश्रमसे रहित केवल गुरुमुखसे प्राप्त अद्वैतज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है, अन्य करोड़ों

सोलहवाँ अध्याद

244

शास्त्रोंको पढ़नेसे कोई लाभ नहीं ॥ ९० ॥ वेदादि आगम शास्त्रोंका अध्ययन तथा विवेक—इन दो साधनोंसे ज्ञानकी प्राप्त होती है । आगमसे शब्दब्रह्मका ज्ञान प्राप्त होता है और विवेकसे परब्रह्मका ज्ञान होता है ॥ ९१ ॥ कई विद्वान् अद्वैतको वास्त्रविक परमतत्त्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वज्जन द्वैततत्त्वकों हो प्रतिष्ठा चाहते हैं । किंतु द्वैत और अद्वैतसे पृथक सभीके लिये समानरूपसे स्वीकार्य परमतत्त्वकों कोई नहीं जानता॥ ९२ ॥ 'न मम' (मेरा नहीं है) और 'मम' (मेरा है)—ये दो पद (भावनाएँ) हो बन्धन और मोक्षक कारण हैं। (देह-गेह और पुत्र-कलत्रादिमें) मम-बुद्धि करनेसे प्राणी बन्धनकों प्राप्त होता है और 'मेरा नहीं हैं', इस प्रकारको भावना करनेसे मुक्त होता है ॥ ९३ ॥

तत्कर्म यन बन्धाय सा विद्या या विमृत्तिदा । आयासायापरं कर्म विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम् ॥ ९४॥ यावत्कर्माणि दीयन्ते यावत्संसारवासना । यावदिन्द्रियचापल्यं तावत् तत्त्वकथा कृतः ॥ ९५ ॥ यावदेहाभिमानश्च ममता यावदेव हि । यावत्ययत्रवेगोऽस्ति यावत्संकल्पकल्पना ॥ ९६ ॥ यावत्रो मनसस्थैर्यं न यावच्छास्त्रचिन्तनम् । यावत्र गुरुकारुपयं तावत् तत्त्वकथा कृतः ॥ ९७ ॥

कर्म वही हैं, जो बन्धनका हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है, जो मोक्ष प्रदान करा दे और इससे अतिरिक्त कर्म केवल श्रममात्रके हेतु हैं, जो शरीरके लिये क्लेशप्रद हैं तथा अन्य प्रकारकी विद्या शिल्पचातुर्यमात्र है ॥ ९४ ॥ जबतक कर्म किये जाते हैं, जबतक संसारमें आसन्ति रहती है, जबतक इन्द्रियोंका चाञ्चल्य बना रहता है, तबतक तत्वज्ञानकी बात ही कहाँ हो सकती है ?॥ ९५ ॥ जबतक देहाभिमान (देहको अपना स्वरूप मानना) है, जबतक ममता रहती है, जबतक प्रयहाँका

वेग रहता है, जबतक सङ्कल्पको कल्पना होती रहती है, जबतक मन स्थिर नहीं हो जाता, जबतक शास्त्रका चिन्तन नहीं किया जाता तथा जबतक गुरुको कृपा नहीं प्राप्त होती, तबतक तत्त्वज्ञानको चर्चा ही कहाँ होती है ?॥ ९६-९७॥ तावत् तपो व्रतं तीर्थं जपहोमार्चनादिकम् । वेदशास्त्रागमकथा यावतत्त्वं न विन्दति ॥ ९८ ॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा । तत्त्वनिष्ठो भवेत् तार्क्षयदीच्छेन्मोश्रमात्मनः ॥ ९९ ॥ तप, व्रत, तोर्य, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मीका अनुष्ठान तथा वेद, शास्त्र और आगमको कथा तभीतक उपयोगी हैं, जबतक जीवको तस्वज्ञान 🚃 नहीं हो जाता॥ ९८॥ इसलिये हे ताक्ष्यं! यदि अपने मोक्षकी इच्छा हो तो सर्वदा सम्पूर्ण प्रयत्नोंका सभी अवस्थाओंमें निरन्तर अनुष्ठान करके तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें संलग्न रहना चाहिये॥ ९९॥ स्वर्गमोक्षफलस्य च । तापत्रयादिसंतप्तज्ञ्छायां मोक्षतरोः श्रयेत् ॥ १००॥ धर्मज्ञानप्रसृतस्य तस्माञ्जानेनात्मतत्त्वं विज्ञेयं श्रीगुरोर्मुखात्। सुखेन मुख्यते जन्तुर्घोरसंसारबन्धनात्॥ १०१॥ तस्यज्ञस्यान्तिमं कृत्यं शृणु वक्ष्यामि तेऽधुना । येन पोक्षमवाप्नोति ब्रह्मनिर्याणसंज्ञकम् ॥ १०२ ॥ जो प्राणी (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक) तापत्रयसे सदा संतस रहता है, उसे मोक्षवृक्षको छायाका आश्रयण करना चाहिये, जिस (मोक्षवृक्ष)-का पुष्प धर्म और ज्ञानस्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है॥ १००॥ इसलिये श्रीगुरुमुखसे आत्मतत्त्वविषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। (ज्ञान हो जानेपर) प्राणी इस घोर संसारबन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है ॥ १०१ ॥ (हे ताक्ष्यं !) मैं तत्त्वज्ञानो पुरुषके द्वारा किये जानेवाले अन्तिम कृत्यके विषयमें तुम्हें

### सोसहवाँ अध्याय

540

बताता हुँ, सुनो, जिस उपायको करके जीवको ब्रह्मनिर्वाणसंज्ञक मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १०२ ॥ अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । छिन्छादसंग्रास्त्रेण स्पृहां देहेऽनुधे च तम् ॥ १०३ ॥ गृहात् प्रवृजितो धीरः पुण्यतीर्धजलाप्लुतः । शुचौ विविक्त आसीनो विधिक्तकिपतासने ॥ १०४ ॥ अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्बह्माक्षरं परम् । मनो यच्छेजितश्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन् ॥ १०५ ॥

अन्तकालके आ जानेपर पुरुष भय छोड़कर अनासक्तिरूपी शस्त्रसे देह-गेहादि विषयक ममत्वको काट डाले॥ १०३॥ वह धीरपुरुष घरसे निकलकर पवित्र तीर्थके जलमें स्नान करके पवित्र और एकान्त देशमें विधिवत् आसन लगाकर बैठ जाय॥ १०४॥ और शुद्ध परम त्रिवृत् ब्रह्माक्षर अर्थात् ओकारका मनसे अभ्यास करे तथा ब्रह्मबीजस्वरूप ओकारका निरन्तर स्मरण करके धासकर जीतकर मनको नियन्त्रित करे॥ १०५॥

नियच्छेद् विषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसार्राधः । मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया ॥ १०६ ॥ अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् । एवं समीक्ष्य चात्मानमात्मन्याथाय निष्कले ॥ १०७ ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ १०८ ॥

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंत्रैर्गच्छन्त्यमूहाः परमव्ययं तत्॥ १०९॥

ज्ञानहृदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे । यः स्नाति मानसे तीर्थे स वै मोक्षमवाणुयात्॥ १९०॥

बुद्धिरूपी सार्राथको सहायतासे मनरूपो लगामके द्वारा इन्द्रियोंको विषयोंसे निगृहीत कर ले और कर्मोंके द्वारा आक्षित मनको बुद्धिको सहायतासे शुभ अर्थमें अर्थात् परमब्रह्मके चिन्तनमें लगा दे॥ १०६॥ मैं ब्रह्म हुँ, मैं परम धाम हूँ और परम पदरूपो ब्रह्म में हूँ—ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्माको निष्कल परमात्मामें लगा दे और 'ओम्' इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह-त्याग करता है, वह इस संसारसे तर जाता है और परमगित प्राप्त करता है॥ १०७-१०८॥ मान और मोहसे रहित तथा आसिक्त उत्पन्न होनेवाले दोषोंको जीत लेनेवाले, नित्य अध्यात्म-चिन्तन करनेवाले, सभी प्रकारकी कामनाओंसे निवृत्ति प्राप्त कर लेनेवाले, सुख-दु:खादि दुन्द्वोंसे मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्चत अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं॥ १०९॥ जो व्यक्ति राग और द्वेषरूपी मलोंका अपहरण करनेवाले ज्ञानरूप जलाशय और सत्यस्वरूप जलवाले मानसतीर्थमें स्थान करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ ११०॥

प्रौढं वैराग्यमास्थाय भजते मामनन्यभाक् । पूर्णदृष्टिः प्रसन्नात्मा स वै मोक्षमवाज्यात् ॥ १११ ॥ त्यक्त्वा गृहं च यस्तीर्थे निवसेन्मरणोत्सुकः । प्रियते मुक्तिक्षेत्रेषु स वै मोक्षमवाज्यात् ॥ ११२ ॥ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हावन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ ११३ ॥ इति ते कथितं ताक्ष्यं मोक्षधर्मं सनातनम् । ज्ञानवैराग्यसहितं श्रुत्वा मोक्षमवाज्यात् ॥ ११४ ॥ मोक्षं गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिकाः स्वर्गतिं नराः । पापिनो दुर्गतिं यान्ति संसरन्ति खगादयः ॥ ११५ ॥

सोलहर्वा अध्याय

749

इत्येवं सर्वशास्त्राणां सारोद्धारो निरूपितः । यया ते बोडशाख्यार्थः कि भूयः श्रोतुमिच्छितः ॥ ११६ ॥ जो प्रौढ़ वैराग्यको धारण करके अन्य भावोंका परित्याग कर केवल मद्विषयक भावनाके द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखनेवाला अमलान्तरात्मा संत हो मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १११ ॥ 'तीर्थमें मृत्यु हो जाय'—इस उत्कण्ठासे उत्सुक होकर जो अपने घरका परित्याग करके तीर्थमें निवास करता है और मुक्तिक्षेत्रमें मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ११२ ॥ अयोध्या, मधुरा, माया (कनखल-हरिद्वार), काशी, काखी, अवन्तिका और द्वारावतीपुरी—ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं । हे ताक्ष्यं ! मैंने सनातन मोक्षधर्मको तुम्हें वता दिया; ज्ञान और वैराग्यके सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ११३-११४ ॥ तत्त्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं (सकाम धर्मानुष्ठान करनेवाला) धार्मिक पुरुष स्वर्गको प्राप्त होते हैं । पापियोंकी दुर्गति होती है और पशु-पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म-मरणरूपी संसारमें भ्रमण करते हैं । इस प्रकार सभी शास्त्रोंका सारोद्धार मैंने सोलह अध्यायोंमें कह दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?॥ ११५-११६॥

मृत उवाच

एवं श्रुत्वा वचो राजन् गरुडो भगवन्मुखात्। कृताश्चालिरुवाचेदं तं प्रणम्य मुहुर्मुहु:॥ ११७॥ सूतजीने कहा—हे राजन्! गरुडजीने भगवान्के मुखसे ऐसा वचन सुनकर उन्हें बार-बार प्रणाम करके अञ्चलि बाँधकर इस प्रकार कहा—॥ ११७॥

भगवन् देवदेवेश श्रावियत्वा वसोऽमृतम् । तारितोऽहं त्वया नाथ भवसागरतः प्रभो ॥ ११८ ॥

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः कृतार्थोऽस्मि न संशयः । इत्युक्त्वा गरुडस्तूष्णी स्थित्वा ब्यानपरेऽभवत् ॥ ११९॥ स्मरणाददुर्गतिहर्ता पूजनयज्ञेन सद्गतेर्दाता । यः परया निजभक्त्या ददाति मुक्तिं स मां हरिः पातु ॥ १२०॥ इति गरुडपुराणं सारोद्धारे भगवद्गरुडसंवादे मोक्षयमीनिकपणं नाम बोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

KINS # KINS

गरुडजीने कहा—हे देवाधिदेव भगवन्! हे नाथ! हे प्रभो! अपने अमृतमय वचनोंको सुनाकर आपने मुझे भवसागरसे तार दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया और मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं—ऐसा कहकर गरुडजी मौन होकर भगवद्ध्यानपरायण हो गये॥ ११८-११९॥ स्मरण करनेसे जो दुर्गतिका हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञके द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्तिके द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हिर मेरी रक्षा करें॥ १२०॥

॥ इस प्रकार गरुडपुराणके अन्तर्गत सारोद्धारमें भगवान् विष्णु और गरुडके संवादमें 'मोक्षधमीनरूपण' नामक सीलहर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ १६॥

NAM # WAS

## गरुडपुराण-श्रवणका फल

क्रीपगवानुकाच

इत्याख्यातं मया तार्श्यं सर्वमेवौर्ध्वदैहिकम् । दशाहाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुख्यते॥ १ ॥ इदं चामुष्यिकं कमं पितृमृक्तिप्रदायकम् । पुत्रवाञ्छितदं चैव परत्रेह च सुखप्रदम्॥ २ ॥ इदं कमं न कुर्वन्ति ये नास्तिकनराधमाः । तेषां जलमयेयं स्यात् सुरातुल्यं न संशयः॥ ३ ॥ देवताः पितरश्चैव नैव पश्यन्ति तद्गृहम् । भवन्ति तेषां कोपेन पुत्राः पौत्राश्च दुर्गताः॥ ४ ॥ आह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शृद्राश्चैवतरेऽपि च । ते चाण्डालसमा न्नेयाः सर्वे प्रेतिक्रयां विना॥ ५ ॥ श्रीभगवान्ने कहा—हे ताक्ष्यं। दस्र पक्ष्य गीर्ने क्षां विकासमा नेयाः सर्वे प्रेतिक्रयां विना॥ ५ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—हं ताक्ष्यं! इस प्रकार मैंने औध्वंदेहिक कृत्योंके विषयमें सब कुछ कह दिया। (मरणाशीचमें) दस दिनके अंदर इसे मुनकर व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है॥१॥ यह परलोकसम्बन्धी कर्म पितरोंको मुक्ति प्रदान करनेवाला है और परलोकमें तथा इस लोकमें भी पुत्रको वाञ्छित फल देकर सुख प्रदान करनेवाला है॥२॥ जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेतका यह औध्वंदेहिक कर्म नहीं करते, उनका जल मुराके समान अपेय है, इसमें कोडं संशय नहीं॥३॥ देवता और पितृगण उसके घरकी ओर नहीं देखते (अर्थात् दोनोंकी ही कृपादृष्टि उनपर नहीं होती) और उनके (पितरोंके) कोपसे पुत्र-पीत्रादिकी भी दुर्गित होती है॥४॥ प्रेतिक्रियाके

बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतरजनोंको भी चाण्डालके समान जानना चाहिये॥५॥

प्रेतकल्पिमदं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्य यः। उभौ तौ पापनिर्मुक्तौ दुर्गति नैव गच्छतः॥ ६॥ मातापित्रोश्च मरणे सौपणं शृणुते तु यः। पितरौ मुक्तिमापन्नौ सुतः संतितमान् भवेत्॥ ७॥ न श्रुतं गारुडं येन गयाश्चाद्धं च नो कृतम्। वृषोत्सर्गः कृतो नैव न च मासिकवार्षिके॥ ८॥ स कथं कथ्यते पुत्रः कथं मुच्येत् ऋणत्रयात्। मातरं पितरं चैव कथं तारियतुं क्षमः॥ ९॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं गारुडं किल। धर्मार्थकापमोक्षाणां दायकं दुःखनाशनम्॥ १०॥ पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदेव हि॥ ९९॥ बाह्यणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथिवीं लभेत्। वैश्यो धनिकतामित शृदः शुद्धाति पातकात्॥ ९२॥ बाह्यणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथिवीं लभेत्। वैश्यो धनिकतामित शृदः शुद्धाति पातकात्॥ ९२॥

जो इस पुण्यप्रद प्रेतकल्पको सुनता और सुनाता है—वे दोनों ही पापसे मुक्त होकर दुर्गितको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ माता और पिताके मरणमें जो पुत्र गरुडपुराण सुनता है, उसके माता-पिताकी मुक्ति होती है और पुत्रको संतितकी प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ जिस पुत्रने (माता-पिताकी मृत्यु होनेके अनन्तर) गरुडपुराणका श्रवण नहीं किया, गयाश्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋणत्रयसे उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता-पिताको तारनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ? ॥ ८-९ ॥ इसिलये सभी प्रकारके प्रयत्नोंको करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टयको देनेवाले तथा सर्वविध दु:खका विनाश करनेवाले

#### गरुइपुराण-श्रवणका फल

753

गरुडपुराणको अवश्य सुनना चाहिये॥१०॥ यह गरुडपुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है, सुननेवालोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है, अत: सदा हो इसे सुनना चाहिये॥११॥इस पुराणको सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथिवो प्राप्त करता है, वैश्य धनाड्य होता है और शूद्र पातकोंसे शुद्ध हो जाता है॥१२॥

श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकायाखिलानि च। पूर्वोक्तशयनादीनि नान्यथा सफलं भवेत्॥ १३॥ पुराणं पूज्येत् पूर्वं वाचकं तदनन्तरम्। वस्त्रालङ्कारगोदानदिक्षिणाभिश्च सादरम्॥ १४॥ अन्नैश्च हेमदानैश्च भूमिदानैश्च भूरिभि:। पूज्येद्वाचकं भक्त्या बहुपुण्यफलाप्तये॥ १५॥ वाचकस्याचनिव पूजितोऽहं न संशयः। सन्तुष्टे तुष्टितां यामि वाचके नात्र संशयः॥ १६॥

॥ इति भागकडपुराणभवणफलं समाप्तम् ॥ ॥ इति श्रीगकडपुराणं समाप्तम् ॥

FURN # FORM

इस गरुडपुराणको सुनकर सुनानवाले आचार्यको पूर्वोक्त शब्यादानादि सम्पूर्ण दान देने चाहिये, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता॥१३॥ पहले पुराणकी पूजा करनी चाहिये तदनन्तर वस्त्र, अलङ्कार, गोंदान और दक्षिणा आदि देकर आदरपूर्वक वाचकको पूजा करनी चाहिये॥१४॥ प्रचुर पुण्यफलकी प्राप्तिके लिये प्रभूत अन्त, स्वर्ण और भूमिटानके द्वारा श्रद्धाभक्तिपूर्वक वाचकको पूजा करनी चाहिये। वाचकको लिये प्रभूत अन्त, स्वर्ण और भूमिटानके द्वारा श्रद्धाभक्तिपूर्वक वाचकको पूजा करनी चाहिये। वाचकको

पूजासे ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं और वाचकके संतुष्ट होनेपर में भी संतुष्ट हो जाता हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं॥१५-१६॥

> ॥ इस प्रकार गरुडपुराणकं श्रवणका फल सम्पूर्ण हुआ॥ ॥ इस प्रकार गरुडपुराण ( सारोद्धार ) सम्पूर्ण हुआ॥

AND WAS